# लाला देवराज

## लाला देवराज

(कन्या-महाविद्यालय के संस्थापक श्रौर मातृ-जाति के उद्घारक लाला देवराज जी की प्रामाणिक श्रौर विस्तृत जीवनी)

**810** धीरेन्द्र बर्मा स्टब्स-संप्रह

लेखक---सत्यदेव विद्यालंकार

कन्या-महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती कातिक-१६६४, अक्तूबर-१६३७

—:**३**:€:−

#### प्रकाशक-

## श्री जगन्नाथ जी वकील मन्त्री मुख्य-सभा कन्या-महाविद्यालय, जालन्थर शहर

मूल्य १)

सुद्रक-

-12

पं० मायाराम त्तस्त्वनपात्त भारती प्रिटिंग प्रेस इस्पताल रोड, लाहौर।

## विषय-सूची

### पश्रहला भाग

| 3.         | लाखा म एक                         | ₹७                 |
|------------|-----------------------------------|--------------------|
| ₹,         | प्रजापति परिवार                   | <b>⊏</b> —१३       |
| ₹.         | साँवले साह                        | १४–२३              |
| 8.         |                                   | ₹8–₹8              |
| χ.         | महान सोभाग्य                      | ३५-४२              |
| ٤.         | सद्गृह्स्थ                        | ४३-५१              |
| <b>9</b> . | जालन्थर में                       | ४२–६७              |
| ۲,         | ज़ैलदार और त्रानरेरो मैजिस्ट्रेंट | <b>€</b> ⊏-७२      |
| .3         | श्रववारी दुनिया में               | <i>υ</i> υ–5υ      |
| १०.        | धर्म संकट                         | 9 <del>=-</del> =0 |
| 27         | त्रार्थं क्रमास में               | 777_997            |

## द्सरा भाग

| ٧.     | स्वप्र                             | १२१ —१२४ |
|--------|------------------------------------|----------|
| ₹.     | त्राकाँचा                          | १२४१३६   |
| ₹.     | प्रारम्भ                           | १३७—१४६  |
| 8.     | विकास                              | १४७—१७०  |
| ¥.     | अवस्थ व व्यवस्था                   | १७१-१७६  |
| ર્દ્દ. | लोकप्रियना                         | १७७ १⊏६  |
| હ્     | <b>आकर्षण विशेषताएं श्रीर सेवा</b> | १६०—२०४  |
| ⊏.     | भ्रम खोर विरोध                     | २०६२१६   |
| .3     | चाचा जी                            | २२०२३०   |
| QО.    | कन्यात्रों की भक्ति त्रोर उत्साह   | २३१—२४५  |

## तीसरा भाग

| ₹. | साहित्य संवा       | २४६—२५६  |
|----|--------------------|----------|
| ₽, | डायरी के कुछ पृष्ठ | २४७—२६्⊏ |
| ₹. | महान व्यक्तित्व    | ₹8,—₹⊏8  |





लाला देवराज

#### परिचय

स्त्री-शिचा के चेत्र में पथ-प्रदर्शन का काम करने वाली जालन्थर की सुप्रसिद्ध खोर लोकप्रिय संस्था "कन्या महाविद्या-लय" के सुवर्ण -जयन्ती-महोत्सव पर उसके संस्थापक अद्वेय लाला देवराज जी की प्रामाश्विक और विस्तृत जीवनी से अधिक सुन्दर भेंट त्रोर क्या हो सकती थी ? जिस सन्त महापुरुष ने सव श्रोर से श्रपना ध्यान हटा महाविद्यालय के श्रसम्भव प्रतीत होने वाले परीच्या को सफल बना, मानृ-जाति के उत्थान एवं अभ्युदय का महान्, विस्तृत स्त्रौर चहुँ मुखी कार्य किया है, उसके जीवन की श्रमर कहानी से श्रधिक सुन्दर उसका स्मारक इस महोत्सव के श्रवसर पर कोई दृसरा नहीं बनाया जासकताथा। लेखक ऋपनेको धन्य मानता है कि उसे इस सुत्रवसर पर इस भेंट के रूप में इस स्मारक की स्थापना का श्रहोभाग्य, कन्या महाविद्यालय की मुख्य-सभा की कृपा श्रोर बहिन तजावती जी के सौजन्य से प्राप्त हुत्रा है जिसके लिये वह उनका अत्यन्त छाभारी ख्रौर कृतज्ञ है। १६३३ मे <del>त्रजमेर में हुये "श्री द्यानन्द निर्वाग्।-त्रार्थ-राताव्दी" के</del> त्रावसर पर लेखक को ऋपने श्राचार्य श्रमर शहीद स्वामी अद्धानन्द जी महाराज की जीवनी जनता की मेंट करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ था। उसका हिन्दी-जगत् में आशातीत और कल्पनातीत स्वागत हुआ था। आज चार वर्ष बाद इस जोवनी की भेंट ले कर जनता के सामने उपस्थित होते हुये विशेष हर्ष व सन्तोष इसिलये है कि स्वामी अद्धानन्द जी के समान ही अपने जीवन को अपने मिशन में खपा देने वाले एक और महापुरुष की जीवनी लिखने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों महापुरुषों के लिये जालन्थर-निवासी होने से लेखक को विशेष गर्व है और इस रूप में उन दोनों के प्रति अपने कर्व व्य को पालन करने का महान् अवसर मिलने पर उसे विशेष सन्तोष है।

यह आकिस्मिक घटना थी। १६३५ के जनवरी-फ़रवरी में जालन्धर में भयानक बीमारी से लेखक क्या बचा था, वैद्य बालकनाथ जी ने मृत्यु के मुख से उसे खींच बाहर निकाला था। बीमारी के बाद पुनर्जीवन प्राप्त करने की बाल्यावस्था में 'चाचा जी' के दर्शन हुये थे। दो दिन बाद बड़े सवेरे सहसा यह सुन पड़ा कि 'देवराज जी इस संसार में नहीं रहे।' उसी समय उनकी जीवनी लिखने का मन में विचार पैदा हुआ था। कलकत्ता के मासिक "विश्विमत्र" में स्वान्तः सुखाय उनके सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सेखमरिया पारितोषक के प्रवेतक श्रीयुत सीताराम सेखतरिया की प्रेरणा और 'सरस्वती-सदन' के स्वत्वाधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद जी

सेवक की कृपा के फल-स्वरूप पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। वह जीवनी नहीं थी, जीवनी का परिचय-मात्र था। कन्या-महाविद्यालय की प्रबन्धकर्नु-सभा के सामने देवराज जी के स्मारक का विपय जब पंश हुआ तब उनकी पूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी प्रकाशित करने का भी निश्चय हुआ। सभा की खोर से बहिन लज्जावती जी ने यह काम मेरे सिपुई किया। उनकी इच्छा इसको बहुत जल्दी प्रकाशित करने की थी। कुछ तो स्वास्थ्य की गड़वड़ और अधिकतर दैनिक "हिन्दुस्तान" के शुरू होते ही उसके कार्य-भार को संभाल लेने के कारण में उनकी इच्छा के अनुसार उसे जल्दी लिख कर पूरा कर न सका। देरी होने पर भी इतना सान्तोष है कि वह बहुत ही उपयुक्त अवसर पर जनता के सामने पेश की जा रही है।

इतिहास लिखने के समान जीवनी लिखने का काम भी श्रम-साध्य है। इस जीवनों के लिखने में सुमीता इतना ही रहा कि देवराज जी की अपने हाथ की लिखी हुई डायरियाँ, महाविद्यालय की सालाना रिपोर्ट और कुछ समाचार-पत्रों की फाइलें विना दिकत के उपलब्ध हो गईं। उन सबसे यथासम्भव पूरा काम लिया गया। जीवनी को पूरी तरह प्रामाणिक बनाने का यथाशक्ति यत्न किया गया है। सन्दिग्ध बातों का इस में समावेश नहीं किया गया है। फिर भी संभव है कि कुछ बातों में किन्ही का मतभेद या दृष्टिमेद हो। संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन श्रथवा उसके कार्य कर्ताओं से मतभेद रखने वाले यदि देवराज जी के जीवन पर निर्पेत्त भाव से विचार करेंगे, तो वे भी यह स्वीकार करेंगे कि चरित्र-नायक का जीवन कई श्रंशों में श्रादर्श था श्रीर महाविद्यालय के जिस कार्य के नाते हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं, वह इतना महान्, व्यापक एवं चहुँ मुखी था कि उसे जनता के सामने श्रसली रूप में उपस्थित करने के लिये इससे भी श्रिधिक विस्तृत जीवनी की ज़रूरत थी।

हिन्दी मे जीवनी-साहित्य का प्रायः अभाव है और श्राय-समाज इतने महापुरुषों को जन्म देने के बाद भी जीवनी-साहित्य की दृष्टि से प्रायः कंगाल है। हिन्दी में इधर जीवनी-साहित्य की श्रोर कुछ लेखकों श्रौर प्रकाशकों का ध्यान गया है। लेकिन दूसरी भाषात्रों के मुकाबले में हिन्दी अभी बहुत पिछड़ी हुई है। इसका प्रधान कारण यह है कि लेखकों व प्रकाशकों को जीवनी-साहित्य का धन्धा पैसों की दृष्टि से इतना आकर्षक नहीं जँचता। दूसरे जो महापुरुष जिन संस्थात्रों का निर्माण करते हैं, वे केवल खर्च के भय से उनका वैसा स्मारक बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करतीं। समाचार-पत्रों में अब पढ़ने को मिला है कि लाहौर के लोक-सेवक-मण्डल पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय जी की जीवनी प्रकाशित करने का यत्न कर रहा है। पर, यह पता नहीं चला कि यह जीवनी किस भाषा में लिखी जायगी ? क्या 'लाजपत-भवन' बनाने अौर उनकी मृर्ति खड़ी करने से पहिले यह काम नहीं होना चाहिये था ? सर ग'गाराम ट्रस्ट सोसायटी ने स्वर्गीय ग'गारामजी

की एक जीवनी अंग्रेज़ी में तो प्रकाशित की है, लेकिन स्राम जनता की भाषा हिन्दी में उसे प्रकाशित नहीं किया गया।

अपने संस्थापक एवं निर्माता महापुरुषों के प्रति इस उदासी-नता या उपेदा को थदि कृतन्नना, कहा जा सकता है, तो आर्थ-समाज उसके लिये सबसे अधिक दोषी है। महर्षि दयानन्द सरस्वती की जीवनी आर्य-पिथक परिडत लेखराम जी ने और उनकी जीवनी अमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज ने लिखी। लेकिन, उनके बाद यह क्रम जारी नहीं रहा। जीवनी-साहित्य को वेद-प्रचार का अंग नहीं समका गया। श्रौर न यह समका गया कि वैदिक आदशों, आदेशों एवं सिद्धान्तों को जीवन में डाल कर उसको सजीव बनाने वालों के जीवनी-साहित्य के बिना केवल सिद्धान्तों एवं वैदिक ऋचाओं को व्याख्या के निमित्त से तय्यार किया गया कोरा वैदिक-साहित्य घूप-दीप-नैवेद्य से खाली थाली हाथ में ले आरती उतारने के समान है। महाराष्ट्र में लोक-मान्य तिलक, अस्टिस महादेव गोविन्द रानडे तथा रामर्थि गोखते और वंगाल में देशवन्धु दास, देशप्रिय सेनगुष्त, राजा राममोहन राय, श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, तथा सर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी आदि की जीवनियों के बारे में जो साहित्य तय्यार हुआ है, वह हिन्दी अथश श्राय -समाज में कहाँ है ? श्राय सार्व देशिक सभा, श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुकुल काँगड़ी त्रयवा जालन्वर-त्र्याय<sup>९</sup>समाज आदि में से किसी भी संस्था को अपने संस्थापक एवं निर्माता की जीवनी प्रकाशित करने को कभी ज़रूरत हो महसूस

नहीं हुई। कन्या-महाविद्यालय ने इस जीवनी को प्रकाशित करके जहाँ हिन्दी के जीवनी-साहित्य की कुछ श्री वृद्धि की है, वहाँ श्रपने संस्थापक को कीर्ति व स्पृति की हिन्दी-साहित्य में श्रमर बना कर दूसरी संस्थाश्रों एवं श्राय समाज के सम्मुख एक श्रादर्श उपस्थित कर दिया है।

जीवनी-साहित्य का आदर्श बहुत अंचा है। वह वीर-पूजा का प्रधान श्रंग है। रामायण और महाभारत आदि के प्रनथ वीर-पूजा के ही निदर्श के हैं। वर्तमान और भावी सन्तान में जीवन, जागृति स्फूर्ति और चैतन्य पैदा करने के लिये ऐसे साहित्य की ज़रूरत के वारे में दो मत नहीं हो सकते। ऐसे साहित्य के विना देश,

जाति तथा राष्ट्र के निर्माण और समाज के उत्थान एवं अभ्युदय की आशा रखना बिना तेल व बत्ती के दिया हाथ में लेकर घर में उजाला करने की दुराशा-मात्र है। ऐसे साहित्य की सर्व था उपेत्ता करके आर्य समाज की वर्तमान और भावी सन्तान में आशा, उत्साह और महत्वाकांत्ता का संचार करने की आशा कभी तीन काल में भी पूरी नहीं हो सकती। क्या हम लोग इस अभाव की पूर्ति कर समाज, देश, जाति तथा राष्ट्र के लिये आत्मोत्सर्ग करने वालों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। यदि यह जीवनी कुछ अंशों में भी इस अभाव की पूर्ति कर,

स्वनामधन्य चाचा जी के नाम को हिन्दी-साहित्य में अमर बना उनके स्मृति-स्तम्भ का कुछ भी काम दे, कुछ थोड़े से पाठकों के हृद्यों में चरित्र-नायक के समान दीन-हीन एवं पराधीन श्रवस्था में पड़ी हुई मातृजाति के उत्थान की भावना पैदा कर सकी, तो लेखक श्रपने यत्न को सफल हुआ सममेगा।

उदू डायरियों खोर कागज़ों से आवश्यक नोट्म लेने में 'अर्जुन' के सहकारी—सम्पादक भी जगन्नाथ जी, 'हिन्दुस्तान' के भूतपूर्व सहकारी सम्पादक परिडत श्रीरामजी शर्मा तथा चिरंजीव देवदत्त ने जो सहायता दी है खोर पुस्तक की मूल प्रति को पढ़ कर केवल दो सप्ताह में उसे प्रकाशित करने मे लाहौर के भारती प्रिटिंग प्रेस के स्वत्वाधिकारी भाई हरिकृष्ण जी 'प्रेमी' ने जो कृपा की है, उसके लिये लेखक सभी सुहृद्य मित्रों का हृद्य से खामारी है।

''ऋलंकार-वन्धु'' रोशनारा रोड़, दिल्ली गान्धी-जयन्ती १६३७

सत्यदेव-विद्यालंकार

## पहिला भाग

"लाला देवराज जी लाखों में एक है। उन्होंने स्त्री शिचा के लिये जो उद्योग किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाप, कम है। "इस संस्था को देख कर दिल ख़ुश हो जाता है। सब कन्यायों बड़ी साफ और होनहार हैं। उनकी देख-भाल खूब अच्छी तरह की जाती है। "पानत में कोई और ऐसा स्कूल नहीं हैं जो मुक्ते इससे अधिक आदर हो।"

---डब्ल्यू. बैल एम. ए., सी. आई. ई.

( पंजाव शिज्ञा-विभाग के डाईरैक्टर )

-- २७ नवम्बर १६०५।

- १, "लाखों में एक"।
- २. प्रजापति परिवार।
- ३. "साँवले साह"।
- ि लिबर्टी उर्फ सत्यप्रकाश ।
- ५. महान् सौभाग्य ।
- ६, सद्गृहस्थ।
- ७. जालन्धर में।
- जैलदार और आनरेरी मिलस्ट्रेट।
- ६. ऋखवारी दुनिया में।
- १०. धम -संकट।
- ११. श्राय समाज मे ।

### १---लाखों में एक

"लाखों में एक'—यह राय स्वर्गीय लाला देवराज जी के मन्बन्ध में १६०५ में पंजाब शिज्ञा-विभाग के डाईरैक्टर श्री डबल्यू० वैंल ने तब प्रगट की थी. जब वे उन द्वारा संस्थापित 'कन्या-महाविद्यालय' का निरीच्या करने के लिए जालन्धर पथारे थे । लाहोर के कीन मेरी कालेज के संचालकों न लड़िकयों के लिये कालेज के साथ 'होस्टल' खोलने का प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया था। सरकार उस प्रस्ताव को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। जब कि उनकी शिक्ता के लिये स्थापित किये गये विद्यालयो तथा अन्य संस्थाओं का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया जाता था. तव उनके लिये कालेज के साथ 'आश्रय-गृह' की स्थापित करने के प्रस्ताव का जनता द्वारा स्वागत किये जाने की खाशा नहीं की जा सकती थी। इसी सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिये श्री बैल २० नवम्बर १६०५ को जालन्धर त्राये । उन्होंने 'कन्या-महाविद्यालय की भली प्रकार देखभाल की। वे महाविद्यालय की सफलता पर इतने मुग्ध हुये कि उन्होंने लिखा कि 'प्रान्त में लड़कियों के लिये ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है, जिसको मैंने इससे अधिक पसन्द किया हो, ऋौर जिसके लिए मेरे दिल में इससे अधिक सम्मान हो।' ऐसी सफल संस्था के संस्थापक होने सं उसने इवराज जी को "लाखों में एक" लिखते हुये लिखा था कि "स्त्री-शिचा के चेत्र में किये गये उनके यत्नों की पूरी तारीफ़ करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।"

पंजाब सरकार को जो काम १६०५ मे शुरु करना आसम्भव प्रतीत हो रहा था, हमारे चरित्र नायक ने उसकी नींत्र उससे भी करीब बीस वर्ष पहिले डाली थी ।

उस समय उनके मार्ग में आनंवाली कठिनाइयों का अनुमान भी मरकार की इस कठिनाई से लगाया जा सकता है। हिन्दू समाज की स्त्रियों के प्रति विगड़ी हुई भावना समाज—सुधार के विस्तृत चेत्र मे काम करने वालों के मार्ग में हिमालय के समान रुकावट बनी रही है। स्वर्गीय राजा राममोहन राय को सती-प्रथा को रुकवाने और स्वर्गीय श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को विधवा-विवाह के लिये कानून की अनुमति प्राप्त करने के लिये जो घोर परिश्रम करना पड़ा था, उससे स्त्री जाति के प्रति हिन्दू-समाज की कुत्सित भावना का पता चलता है। रुढ़ी, परम्परा, सामाजिक मर्यादा श्रोर धार्मिक श्रन्थ-विश्वास के त्रालावा कुल की मर्यादा एवं घर के बड़प्पन के विचार भी स्त्री-जाति के प्रति पक्तपात से भरे हुये थे । धर्म की सारी व्यवस्था, समाज की सारी रचना, शास्त्रों का सारा विधान ऋौर कुल एवं परिवार का सारा ऋाचार-विचार कुछ ऐसा वन गया था कि स्त्री-जाति के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना तक प्रगट करना श्रज्ञम्य त्रपराध माना जाता था। उसको नितान्त दोन-होन एः पराधीन त्रवस्था में डाल दिया गया था। हिन्दू-समाज में स्त्रियें पर पुरुषों का कुछ ऐसा कुशासन कायम कर दिया था कि

उनके अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की कोई प्रतिष्ठा या महत्व समाज की नज़रों में शेष नहीं रहा था। इसी लिये उनकी प्रगति या उन्नित की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी । शता-विवयों की क्रमागत धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का परिगाम यह हुआ कि स्त्री पुरुष के स्वेच्छाचार-पूर्ण शासन में केवल शूद्रा खोर पतिता रह गई। उसकी स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति स्रोर मर्यादा में रहने की जन्म-सिद्ध प्रवृत्ति का दुरुपयोग कर उसकी धार्मिक भावना को उसके विरुद्ध काम में लाया गया । धर्माचार्यो, राजशासकों त्र्यौर समाज-पतियों सब ने मिल कर उनको विपमता-पूर्ण स्थिति तथा श्रन्याय-पूर्ण नियमों में बुरी तरह जकड़ दिया। उसका परिगाम यह हुआ कि वह घर की चहारितवारी में वन्द रहने वाली अविश्वसनीय गृहिग्गी, सदा पराधीनता का दुःख भोगनेवाली दासी, घर-परिवार तथा जाति सं त्यागी हुई विधवा. निराधित हो अपने पेट के लिये अपने सर्वस्व-सतीत्व को वेचने वाली समाज से सताई हुई वेश्या, धर्माचार्यो की पोप-लीला का शिकार हो धर्म-मदिन्सों में नाचने वाली देवदासी खोर दुर्व्यमनी शासकों के भोग-विलास तथा साधन-सम्पन्न समाजपतियों के पापाचार एवं स्रामोट्-प्रमोट् की वस्तु वन राजप्रासाटों तथा महलो मे नाच-गान करने वाली वारांगना बन गई। सभी तरह ऋौर सभी जगह, सभी देशों ऋौर सभी जातियों, सभी सम्प्रदायों तथा सभी प्रान्तों में उसको पुरुष के ऋधीन कर दिया गया । उसमें 'सोलह गुना काम' बता कर, उसको नैसर्गिक तौर पर 'दुराचारिग्गी' कह कर, उसको स्वभावतः 'त्र्यवला' ठहरा कर. उसकी त्र्यात्मक-मान- सिक एवं शारीरिक कमजोरियों का अतिरंजित चित्र खींच कर श्रीर उसमें 'एक सी एक' दोष लगा कर उसको सदा अपने श्रिधकार में रखने का यत्न स्वार्थी पुरुष ने उसके चारों स्रोग

फैं ला दिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके विरुद्ध मभी देशों के धर्माचार्यों, शासकों और पंचों ने कोई भीषण षड़यन्त्र रच लिया हो। इस भीषण षड्यन्त्र के विरुद्ध जिसने भी विद्रोह

करने का साहस दिखाया, उसे इन सबके रोष का शिकार होना पड़ा। कौन अपने अधिकार का छिनना और अपनी अनियन्त्रित सत्ता

का कम होना सहन कर सकता है ? यह षड्यन्त्र स्त्री पर पुरुष के पूर्ण अनियन्त्रित सत्ता की स्थापना के लिये ही रचा गया था। इसलिये उसके विरुद्ध विद्रोह करना आसान न था। जिन महा

पुरुषों ने इस युग में जन्म लेकर इस भीषणा विद्रोह को सकल बनाने में अपने को खपा दिया, उनमें हमारं चरित्र नायक का स्थान यदि सबसे पहिला नहीं तो सबसे पहिली पंकि के महापुरुष। में अवश्य है और यदि बंगाल में उन महापुरुषों में सबसे पहिला स्थान राजा राममोहनराय का है, तो पंजाब में निस्सन्देह स्वनामधन्य

स्त्री-शिक्षा के चेत्र में ही नहीं, किन्तु महिला-समाज की मार्ब जनिक खोर सर्वाङ्गीया उन्नति के विस्तृत चेत्र में की गई ख्रापकी सेवायों इतनी महान खोर व्यापक हैं कि उनकी वजह से ख्रापका स्थान ख्रपने समय के समाज-सुधारकों की श्रेणी में

लाला देवराज जी का है।

अप्रगएय हैं। हिन्दी-साहित्य की वाटिका में आपने तब पौधे लगाये, असकि कहीं बीज बखेरने की भी जगह दीख नहीं पडती थी। शिक्ता-शास्त्री, समाज-मुधारक त्रौर साहित्य-सेवी होने के साथ साथ त्राप एक कुशल लेखक. सुयोग्य सम्पादक, सफल उपदेशक, निर्सीक प्रचारक त्रौर प्रभावशाली भजनीक भी थे। सार्व जिनक जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति त्रापक जीवन को त्रपने लिये त्रादर्श बना सकता है। त्रापका धेर्प, साहस, श्रद्धा, विश्वास एवं लगन, सादगी, सरलता. सादिकता, सहदयना एवं मिलनसारिता त्रौर प्रतिभा-सम्पन्न व्युत्पन्नमित त्रादि सदगुण मृत व्यक्ति में भी जीवन, जागृति, स्फृतिं, चंनन्य त्रौर उत्साह का सद्धार कर सकते है।

अप्रवर्ष की लम्बी आयु के अन्तिम दिन तक आपका जीवन एमा कर्मशोल रहा कि उमकी कहानी, इस पार और उम पार का कहीं किनारा न दीम्बन बाले अथाह मसुद्र की छानी पर तैरते हुए जहाज़ो को गह दिखाने वाले अभाह ससुद्र की छानी पर तैरते हुए जहाज़ो को गह दिखाने वाले अकाशस्तम्भ के समान हमारे देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनन्त काल नक पथ-प्रदर्श के का काम दे मकती है। लोकिक व्यक्तित्व ओर पार्थिव देह के विनाश के बाद केवल आपकी जीवन-कहानी के क्रम में आपका अव्यय कीर्तिस्तम्भ हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे पास रह गया है। ऐसे आदर्श पुरुषों की जीवनियों से देश, जाित तथा राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के अध्याय लिखे जाते हैं प्रस्तुत जीवनी उसी इतिहास के एक अध्याय के ऐसे

#### २---प्रजापित-परिवार

पाँच निद्यों की गोट में खेलने वाला पञ्जाब प्राकृतिक दृष्टि मे स्त्राबाद एवं ससृद्ध प्रदेश हैं। उसके निवासी दृसरे प्रान्तो की अपेता कुछ अधिक मुखी, सम्पन्न और हृष्ट-पुष्ट हैं । विदेशी महत्वाकांची सम्राटों के हमलों के कारण सदा ही युद्ध की कीडा-म्थली वनं रहनं पर भी इस प्रान्त पर प्रकृति का आशीर्वाट होने में इसकी समृद्धि में विशेष अन्तर नहीं आया। सतलुज स्रोर त्यासा के वीच के 'दुस्राबा' प्रदेश पर प्रकृति की शेष प्रान्त की ऋषे जा भी ऋधिक कृपा रही है। इस समय इसमे जालन्थर ऋार होशियानपुर दो मुख्य ज़िले हैं। जालन्धर जिले क मुख्य शहर का नाम भी जालन्धर है। ऐतिहासिक दृष्टि सं यह शहर कितना पुगना है, इसका ठीक ठीक पना नहीं है. लेकिन पौराशिक जनश्रुति के अनुसार यह शहर बहुत पुराना है। पुराशों के प्रसिद्ध दैत्य 'जलन्धर' की यह राजधानी बताई जाती है। मुसलमानी शासन-काल से यह शहर बहुत पुराना है। इमका पुराना परकोटा, दीवारें और दरवाजे इस वात की माची हैं कि यह शहर और पुराने शहरों की नरह कभी किला-नुमा बना हुआ था। पर, अब उस क़िले की मीमा को पार कर शहर चारों त्रोर फैलता चला जा रहा है। कभी कोट किशनचन्द शहर में जिलकल श्रलग एक स्वतन्त्र बस्ती के रूप में बसा हुन्च था, लेकिन श्रव वह शहर का एक मुहल्ला वन गया है और टोनो के बीच का सारा खाली स्थान श्राबाद हो गया है।

बमाया था ऋौर उनके ही नाम पर उसका नाम 'कोट

सोन्धी-वंश के रायजादा किशनचन्द ने इस कोट को

किशनचन्द' स्राज तक मशहूर हैं। यह नहीं मालुम कि मोन्यी उपजानि का निकास असल में कहाँ में हुआ और वे जालन्धर में कब से त्राकर बसने लगे ? सोन्धियों के फिरके काबुल त्रोंर लखनऊ तक फैले हुए हैं। जालन्धर के ऋलावा ऋग्वाला ऋौर होशियारपुर में भी उनकी विशेष त्रावादी है। उन के पूर्वज पुरोहित बाली जानि के ब्राह्मण् है । जालन्धर में महगल, सोन्धी, वत्ता ख्रोर थापर चार हिन्दू जातियाँ पुराने समय से खाबाद है । पहिली तीन 'रायजादा' कही जाती हैं। पञ्जाब की हालत जिसकी लाठी उसकी मैंस की मी हो रही थी। सिक्खों का सितारा वूलन्द हो रहा था। रायज़ादा किशनचन्द्र के नेतृत्व मे सोन्धी लोगों ने ईस्वी १६२१ में जालन्धर के पास की कुछ जमीन पर कब्ज़ा जमा कर एक कोट बसा डाला। उस समय शहर पर लोधियों त्र्योर पठानों का कब्ज़ा था। केवल कोट किशनचन्द पर दिन्दुत्रों की आबादी थी। लोवियो और पठानों ने दशा देकर मोन्धियों से कोट छीन लिया। किशनचन्द मुश्किल में जान बचा कर भागे। उनके बहुत में साथी मार डाले गए । दोत्रावा पर महाराज रखजीनसिंह का ऋधिकार कायम हो जाने पर सोन्धी लोग इधर-उधर मं वापिस त्राकर फिर कोट किशनसन्द में बस गण स्टिंज-नायक के पहदादा का जन्म खानाबदोपी की हालत में जाटों के एक गाँव में हुआ था। इसी से उनका नाम 'जटमल' रखा गया था। १८३३ में एक बार फिर सोन्धियों की हालत खराब हो गई। इसका कारण आपस की फूट थी। वे दर दर के भिग्वारी बन गए। कुछ लोग थोड़ी-सी जमीन पर कुओं के महारे खेनी करके जीवन बमर करने लगे।

लाला जटमल ने पहिले ७) महीने पर एक दीवान के यहाँ

नौकरी की, लेकिन बाद में लेन-देन का काम शुरू किया। इसमे उनकों काफ़ी मुनाका हुआ। सोन्धियों की समृद्धि का पुराना जमाना लौट श्राया। गरीबी से समृद्धि हासिल करने पर भी लाला जटमल का जीवन बहुत ही सावा और सात्विक बना रहा। सारी त्रायु उन्होंन किसी भी भादक द्रव्य का मेवन नहीं किया। यहाँ तक कि तम्बाकृभी नहीं पी। लाला जटमल जी के पुत्र लाला जमनादास भी लेन-दंन के काम में लगे रहे। उन्होंन नोकरी नहीं की। लेन-देन के काम में घर को ममृद्धिशाली बनाने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। उनके पुत्र लाला सालिगराम ने साहकारी के साथ नौकरी भी की श्रोर इतनी समृद्धि हासिल की कि शहर के सर्व मान्य रईसों में उनकी गिनती होने लगी। वे बहुत किफ़ायतशार, ईमानदार ऋौर सात्विक वृत्ति के आदमी थे। बात के धनी और निरिममानी होने सं उनकी साख श्रोर प्रतिष्ठा बहुत जमी हुई थी। ब्राह्मणों में श्रद्धा श्रीर सनातन-धर्म में आस्था होने पर भी उन्हें शिचा से बहुत प्रेम था । वे प्रायः कहा करते थे कि "केवल सरकारी नौकरी पर

#### अञापति परिवार

ही शितष्ठा, धन-डोलन व खुशहाली का हारोसदार नहीं है; बिल्क जो लोग सिद्धान्त पर चलने वाले, सिनव्यची और ईमानदार हैं. वे नौकरियों में बढ़ कर आराम व इज्ज़न प्राप्त कर सकते हैं।" अपने इस कथन को सालूम होना है कि उन्होंने अपने जीवन के लिए आदर्श बना लिया था। सम्मवनः यही कारणा था कि म्बयं सरकारी नौकरी में मुँह मोडने के बाद आपने कभी उधर देखा नक नहीं और अपनी सम्नान को भी सरकारी नौकरी के लालच में बहुत दृर रखा। वैसे उन दिनों में सरकारी नौकरियों के लिए लीग नरसने थे और अपनी सम्नान को सरकारी नौकरियों में लगाने के लिए चोटी में एड़ी नक का प्रभीना एक करने में लगे रहते थे।

आपके घर में चार पुत्रों अरेर एक कल्या ने जन्म लिया। पुत्र वालकराम, देवराज, भक्तराम और हंमराज के नाम से मशहूर हुये और कल्या शिवदेवी के नाम में। इसी क्रम में पाँचों का जन्म हुआ।

यश्रिप सालिगराम जी अपने पिना के इकलौत बेटे थे और आपकी भी अधिक सन्तानें नहीं हुईं, तो भी आपका अच्छा-ग्वासा परिवार था। चरित्र-नायक के दादा, दादी और परदादा चिरकाल तक जीवित रहे। उनकी दो बुआ और पिता जी की एक बुआ भी जीवित थी। अच्छा-बड़ा परिवार था। चारों भाइयों की सन्तानों को मिलाकर सारे परिवार को सहज में प्रजापित का परिवार कहा जा सकता है। सारे परिवार में कुल मिलकर कोई ४० व्यक्ति रहे होंगे ' पिता के देहान्त के बाद भी कुछ वर्षों तक संयुक्त

परिवार कायम रहा। सवका खाना इकट्ठा बनता था और इकट्ठे ही सब रहते थे। परिवार में प्रेम और शान्ति का राज्य रहा, जिसका अधिकांश ध्येय मानाजी के शान्त, सिह्ण्यु स्वभाव तथा उनके समान व्यवहार को था। पुत्र-पौत्र एवं धन-धान्य में समृद्ध

इस परिवार पर जैसी लक्सी की कुपा हुई, बैसी ही सरस्वती की भी। देवराज जी की शिक्षा तो अधिक नहीं हुई, लेकिन अक्तराम जी और हंसराज जी को विद्याध्ययन के लिये विलायत भेजा

जो आर हसराज जो का विद्याध्ययन के लिय विलायत सजा गया। दोनों वहाँ में व रिस्टरी पास करके लौटे। हंसराज जी ने वकालन नहीं की। उनका भुकाव महात्मा गान्धी के असहयोग

गवं मत्याग्रह-आन्दोलन की ओर इतना अधिक हुआ कि वे उसी में रम गये। अपने प्रान्न के राष्ट्रीय नेताओं में उनका अपना ही स्थान है। जालन्धर शहर को उन पर नाज है। अपने प्रान्त के

स्थान है। जालन्यर राहर का उन पर नाज है। अपने आन्त क गोरव की पताका को उन्होंने कभी भी नीचे नहीं भुकने दिया। कन्द्रीय असेम्बली के लिए स्वराज्य पार्टी एवं कांग्रेस की ख्रोर से ख्राप सदा ही शान के साथ चुने जाते रहे हैं। ख्रापके ही समान

स्वर्गीय रायजादा भक्तराम जी का भी अपने प्रान्त में एक विशेष स्थान था। जालन्यर के तो वे 'बेताज के बादशाह' थे। हिन्दू-सुसलमान सभी में उनकी एक-सी इज्ज़त थी। वैरिस्टरी इतनी चमकी कि प्रान्त के पहली अेगी के बैरिस्टरों में उनका नाम था।

वैरिस्टरी से यश और धन दोनों का सम्पादन दोनों हाथों से किया। सरकार ने 'रायवहादुर' का खिताब दिया। १६२० में असहयोग-आन्दोलन शुरू होने पर उसे मृण्वत् त्याग दिया।

माझ्यों के समान बहन शिबदेवी मी बहुत सौमान्यशालिनी

गहीं। उनके शुभ-विवाह में मोल्धी-परिवार के मोने में सुगन्ध पैदा हो गई। लाला सुन्शीराम जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये लाला सुन्शीराम क्कील ही बाद में आर्यसमाज के नेता एवं गुरुकुल शिक्ता-प्रगाली के प्रतिष्ठाना होने से "महात्मा" और फिर स्वामी अद्धानन्द मन्यासी के नाम में प्रसिद्ध होकर 'अमर शहीद' के पद को प्राप्त हुए।

चरित्र-नायक लाला देवराज जी ने तो सारे परिवार को ही अमर-पद प्राप्त करा दिया है। उनके नाम के साथ मोंन्धी-परि-वार का नाम चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा। सामाजिक पच्पात, धार्मिक अन्ध-विश्वास और परम्परागत रूढ़िवाद के कारण घोर अन्धकार में पड़ी हुई स्त्री-जाति के उद्घार के इतिहास में आपका और आपकी वजह से आपके वंश का नाम भी अभि-मान के साथ लिया जायगा। सचमुच उसी का जन्म लेना सार्थक है, जिसके जन्म लेने से सारे वंश का नाम अमर हो जाय।

### ३---साँवले माह

लाला देवराज जी का जनम ३ चैत्र १६१७ विकमी स्रथवा ३ मार्च १८६० ईस्वी की हुआ था। माता काहनदेवी जी का सब में अधिक स्तेह आपको ही प्राप्त हुआ और आप मब में अधिक उनकी गोद में खंले। वैसे यह सौभाग्य एक वहें परिवार में सब में छोटी सन्तान को प्राप्त होता है, लेकिन श्राप बाल्यावस्था सं ही वीमार रहते थे। शरीर दुवैल था। माना की समता का ऐसे पुत्र की स्रोर मुकाव होना स्वामाविक था। माता जी के जीवन-चरित्र में आपने स्वयं ही लिखा है कि मेरी जनम-घटना, बाल्या-वस्था को बीमारी खाँर रूप-लावण्य की न्यूनता के कारण माना जी को मुक्त पर विशंष ध्यान देना पड़ता था। कोड़ी नाम की दाई ने आपको आपके जन्म की जो घटना मुनाई थी, उसका उल्लेख त्रापने स्वयं ही किया है। आप लिखते है कि "दाई कोड़ी मुक्ते मेरे जन्म की घटना का बृतान्त इस प्रकार सुनाया करती थी कि. बेटा, जब तुम पैदा हुये तो खुशी की जगह मेरी चीख निकल गई। तुम एक छोटे से पिलपिल, काले रंग के मिट्टी के डेले की तरह दिग्बाई दिये और देर तक तुमने साँस भी न ली। तुसकी उठाया तो तुम में प्राणों का कोई भी चिह्न न था। मैंने तुम्हें मुदी-सा समक ठएडी साँस ली। बाहर खड़ी हुई, स्त्रियाँ पूछती थीं कि क्या हुआ ? मुक्ते उत्तर देने का साहस ही न होता था। कहाँ तों में बधाई की आशा बाँधे हुये थी और अब यह सोचती थी

कि 'मरा हुआ बना' कह कर मुक्ते रोना पड़ेगा। फिर भी मैं तुम्हारी और टकटकी बाँध कर देखती रही। थोड़ी देर बाद तुमने एक लम्बी साँम ली और धीमी-मी रोने की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। तब मुक्ते ढारम हुआ। मैंने बाहर खड़ी हुई म्त्रियों में कहा कि "बधाई, बधाई. बालों का भाई आया।"

माता जब कभी वालक को उठातीं तो इरती रहतीं कि कहीं पिचक न जाय। उनका सदा यह ख़्याल रहता था कि एक खोई हुई वस्तु हाथ लगी है। इसलिए वे लालन-पालन में सदा ही बहुत मावयानी रायनी थीं। बड़े कप्ट और यज्ञ से उन्होंने वालक को पाला। बचपन की बीमारियों के कारण माता जी को और भी अधिक कप्ट उठाना पड़ा। दो वर्ष की आयु में कहीं घर में जमालगोटे के पड़े हुये बीज उठा कर बालक ने खा लिये। इस्त लग गये। वैश्च और हकीम हार गये। पर, इस्त बन्द न हुए। बालक सूख कर काँटा हो गया। उसके बचने की कोई आशा नहीं रहो। हकीमों और वैद्यों से निराश होकर सिविल सर्जन का इलाज किया गया। बालक ने इसरा जन्म प्राप्त किया।

कुछ ही दिनों बाद एक और दुर्घटना हो गई। बालक लड़-खड़ाता हुआ सीढ़ी पर से गिर पड़ा। सारा शरीर लोहू-लुहान हो गया, आँखें पथरा गई, शरीर अचेत हो गया। सबने यही समसा कि बालक चल बसा। उसी सिविल सर्जन ने बालक को फिर नया अन्म प्राप्त कराया।

इस प्रकार बालक के जीवन को जन्म-दिन से ही संकटापन्न जान कर मां ने यमराज को धोखा देने के लिये बालक को बालिका के रूप में रखना तय किया। जिस परिवार में बालक पैटा होते ही मृत्यु के प्रास बन जाते हैं, उसमें मां बालक को लड़की के रूप में पालती हैं। इसी प्रकार जिस बालक के बचपन में बचने की उम्मीद नहीं रहती, उसको भी बालिका बना दिया जाता है। अब यह रिवाज़ प्राय: लुप्त होता जाता है, लेकिन उस समय यह आम रिवाज था। बालक देवराज के कानों के साथ नाक भी वेधी गई, जिसमें बुलाक डाला गया और सिर पर चोक भी गूथा गया। पाँच वर्ष की उमर तक बालक को इसी शक्ल में रखा गया। तब भी शायद उससे छुटकारा न मिलता, यदि एक लालची दरजी ने बालक के सिर पर सं चोक चुरा न लिया होता।

बहिन-भाइयों के मुकाबले में देवराज का रूप-रंग भी कुछ स्याह था। वाकी सब रूपवान समभे जाते थे और वालक देवराज की गिनती उनमें नहीं होती थी। मां-बाप और घर के नोंकर तक वालक को 'साँवले साह' के नाम से पुकारा करते थे। स्याह रंग के साथ वालक की नाक भी सदा बहती रहती थी। कुड़ते और कोट की बाँहों पर सींड़ लगा रहता था। इसी से बालक का नाम 'नली चोचो' पड़ गया था। वालक के नाना अक्सर कहा करते थे कि ''अरे साँवले साह तेरे नाक की गङ्गा कभी थमेगी कि नहीं।"

इन सब बातों से बालक देवराज को माता का सब बहिन-भाइयों की अपेत्ता कहीं अधिक स्नेह मिला। वह उनकी गोद मे सब से अधिक खेला। वे उसे कन्धे पर उठाये फिरा करती थीं। माता के इस स्नेह और लाड-प्यार का एक बडा लाभ यह हुआ कि वालक के हृद्य पर उनके धार्मिक एवं सात्विक जीवन का बहुत ऋधिक श्रसर पडा । शिशु-श्रवस्था के वाद बालक जब कुछ बड़ा हुआ नव माता जी उसे अपने साथ कथा सुनने ओर साधु-मन्तों के दर्शन करने के लिये ले जाने लगी। घर के बालकों को माताजी भजन, स्तोत्र त्रोर वारहमासा त्रादि याद कराया करतीं थी। वालक देवराज उनको बहुत रुचि के साथ सब से जल्दी याद कर लिया करता था। माता जी के साथ एकादशी ऋादि के त्रत भी रखने शुरू किये। माता जी ध्यान-पूजा श्रादि में निमग्न रह मोन रहतीं, तो वालक भी मौन-त्रत धारण करता और माता जी के साथ चौके का नियम भी पालता। बालक की इस धर्म-प्रकृति को देखकर माता जो ने पीतल का एक छोटा-सा सिंहासन मॅगा दिया। उस पर बालक अपने ठाकुर जी को रख कर बड़ी श्रद्धा त्रौर प्रेम सं उनकी पूजा किया करता था। बालक पर माता की ममता एवं स्नेह बढ़ता गया खोर उस पर माता के जीवन की गहरी छाप लगती चली गई।

सात्विक वृत्ति का होते हुये बालक देवराज बहुत चंचल और उपद्रवी था। बैसे माता-पिता में बालक की अगांध श्रद्धा थी। उनका कहना मानने में कभी चूकता नहीं था। लेकिन, बचपन की चब्चलता उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। बालक की सात वर्ष की अवस्था होगी। गरमी के दिन थे। कड़ी घूप में दिन भर खेलने-कूदने से आँखें दुखने आ गई। माता जी घूप में जाने से मना करतीं, किन्तु खेल-कूद से मन मानता नहीं। आँख बचा कर घर से नौ दो ग्यारह होने में देर नहीं लगती एक दिन

दुपहर को माँ आँखों में जिस्त डाल, कमरे में बिठा, बाहर मे किवाड़ बन्द कर किसी के घर मिलने चली गईं। उन दिनों कोट के बालक 'भां भां बिल्लियों' का खेल ख़ूब खला करते थे । बालक देवराज को भी उस खेल का ख़ब शोक़ था। भीतर वालक को रोते देख किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। रस्सा खुलने पर गाय के बछड़े की तरह वह एक छलाँग मे घर के बाहर जा पहेंचा श्रोर वाल-मण्डली में जा शामिल इत्रा। कीचड्-पानी उछाला जाने लगा। वालक श्रांखों का दुखना, जिस्त का डालना श्रोर मां की ताइना सब भूल गया। मां लौटी, तो जेल सं क़ैदी फ़रार था। माता जी एक आदमी को माथ ले खोजती हुई कोट सं एक फर्लांग दूर गुफा पर पहुँची। केंदी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। घर लाकर कीचड़ में लथ-पथ वालक को स्नान कराया गया और कपड़े बदल फिर कोठरी में बन्द कर दिया गया। सादी क़ैद की जगह सख्त क़ैद की सज़ा हुई। बालक ने रो-रो कर जब घर सिर पर उठा लिया, तब दरवाज़ा स्रोता गया। जमीन पर नाक से सात तकीरें खिचवाई गई और यह प्रतिज्ञा ली गई कि "फिर धूप में न जाऊँगा।"

उन्हीं दिनों में कोट में बुजू पांधा नाम का एक बृढ़ा ब्राह्मण् रहा करता था। गेहूं के काम में नुक्सान आ जाने से उसका दिमाग कुछ फिर गया। गली-रास्ते चलते लोग उसे छेड़ा करे तो वह गालियों की बौछार करने लग जाया करता। उसका छेड़ का नाम था "गौरु काका।" बालक ऐसं आदमी को तुरन्त खिलौना बना लेते हैं। बालक देवराज की मण्डली भी

उमें खूब चिढ़ाया करती थी। खेलना भूल कर वह उस त्राह्मरा के पीछे पड़ जाया करनी थीं। ब्राह्मण वालकों के पीछे भागता ऋौर जो हाथ लग जाता, उसी पर सारा गुस्सा निकाल लेता। एक दिन मराडली के सब बालक तो भाग गए, लेकिन देवराज उसके हाथ लग गया। कान पकड़े थप्पड़ लगाता हुन्या वह वालक को पास की एक भट्टी पर ले गया अौर वहाँ उसके बदन पर राख मल कर उसे भृत बना दिया। पास सं श्राने-जाने वाले वालक को छुड़ाने के वजाय तमाशा देखने के लिए उसको श्रोर चिढ़ाने लगे। चिढ़ कर वह बालक की दुर्गत करता रहा। घर पर दादी को पता चला तो उसने प्राकर वालक को बचाया। कुछ दिनों बाद वे ही गौरु काका घर पर न्यौता जीमने आये। पहिले तो वालक डरा, लेकिन जल्दी ही कुछ साथियां को आस-पास से बटोर लिया और उस दिन की दुर्शत का बंदला व्याज-महित बसूल कर लिया। वबीं ने चिट्टाना शुरू किया और गौरु खाना खाना भूल कर गालियों की तोप दागने मे लग गया।

त्योहारों पर बालक द्वराज की मण्डली सारे मुहल्ले में कथम मचा दती थी। होली और लोढ़ी पर तो कहना ही क्या है ? १८८४ की डायरी में ११ जनवरी को लोढ़ी के दिन आपने इन दिनों की याद में कुछ प'क्तियाँ लिखी हैं। उसमें लिखा है कि "आज लोढ़ी का पवित्र त्यौहार है। कुछ वर्ष पहिले बचपन में हम इस दिन का कैसा इन्तज़ार किया करते थे ? सबेरा हुआ कि ढोल लेकर लोढ़ी माँगनं निकल पड़ते थे। उपलों की लूट में हम

सारी बहादुरी लगा देते। जी यही चाहना था कि हमारी लोड़ी की देरी सब से अधिक ऊँची हो। दिनभर सिर पर उपले ढोने थे।

दूसरों से, खास कर लड़कियों से, उपले छीनना बहुत बड़ा काम समभते थे। लड़कियाँ अपनी लोड़ी अलग माँगतीं खोर अलग

ही जलाती थीं। वे भी लड़कों की लोड़ों का सामान लूटा करती थीं। रात को छापे मारना, कभी कामयाबी हासिल करना, तो

कभी पकड़ जाकर मार खाना । कैसा था वह जमाना ? वे राते कब भूल सकती हैं, जिनमे लोढ़ी का जंग हुआ करता था। दो पार्टियाँ होकर बाकायदा लड़ाई होती थी। घर वालों के नाको

दम रहता था। इसलिए घर लोटन पर माना-पिता की मार पडती थी खोर संबरे मदरसे में मियाँ जी में पिटन्त होती थी। यह सब

कैसे भुलाया जा सकता है ? लड़कपन कैसा अच्छा जमाना है ? फिर जिसके सिर पर माता-पिता का साया हो, उसका कहना ही क्या है ? मुक्ते उस जमान की याद से ख़शी नहीं होती, मगर

श्रफसोस होता है। एक तो यह कि खुशी का जमाना उतर गया, इसरा यह कि उस बचपन की उम्र में कुछ न किया "

भले ही देवराज जी को अप्रस्मोस हो, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि माता-पिता के साये में उनका वचपन बहुत अञ्छा बीता। बचपन की चंचलता विद्यार्थी-जीवन के शुरू दिनों में भी बनी रही।

१०-१२ वर्ष की छायु में बालकराम और देवराज को जालन्धर के मिशन-स्कूल में भरती किया गया । वहां गगोश छादि का चण्डन होता था और ईसाइय्यत के संस्कार डाले जाते थे। बच्चों को उनसे बचाने के लिये पिता जी ने घर में एक ज्योतिषी परिडत को धर्म-शिद्या की पढ़ाई के लिये नियत कर दिया। पण्डिन जी ने 'विष्णु-सहस्त्रनाम' रटाना शुरू किया । स्कूल मे सुनी गई वातो के बारे में यदि कुछ पूछा जाता, तो गुरु जी कुछ जवाब न देकर धमका देते कि "खबरदार ! ऐसे शब्द मुँहसे न निकालो, बेटा !" कोई सप्ताह भर तो यह क्रम चला, लेकिन बाद में बालकों की चञ्चलता जाग उठी । उसके बाद जो बीती, उसका वर्णन चरित्र-नायक के शब्दों में ही देना ठीक होगा। आपने लिखा है कि "रात के समय परिडत जी पढ़ाया करते थे। परिडत जी से हमने छेड़खानी शुरू की । हम चिरारा बुक्ता देते थे और पण्डित जी हैरान होकर बाहर निकल जाते थे। हमें हर रोज़ के लिये यह खेल मिल गया। दो-तीन दिन बाद चिराग्र बुक्ता कर हमने पिंडत जी के मुक्के बजाने भी शुरू कर दिये। इस दुर्गत से वचने के लिये गुरु जी ने एक उपाय सोचा। वह यह कि चिराग्र हम में दूर रखा जाने लगा। हमने भी एक उपाय ढूँ ढ निकाला। चिरारा को धागा बाँध कर बैठ जाते । गुरु जी का सहस्त्रनाम का पाठ शुरू होता कि थागा खींच कर बत्ती बुक्ता दी जाती आरेर सब परिडत जी पर टूट पड़ते। एक दिन परिडत जी बहुत तिल-मिलाये श्रौर गुस्से मे उन्होंने डएडा सम्भाल लिया । दरवाजा बन्द कर उन्होंने उसे घुमाना श्रुरू किया। हम दोनों खूँटी पर चट कर बच गये । गुरु जी का श्रपना लडका

हाथ लग गया। उसकी उन्होंने ख़ब मरम्मन की। शोर सुनकर पिता जी आये। हमें डाँट पड़ी और गुरु जी को विदा दे दी गई। इस तरह हमारी 'धर्म-शिचा' की पढ़ाई का अन्त हो गया।"

अपने 'खिलाड़ीपन' का वर्णन भी आपने वहुत सुन्दर किया है। आप लिखते हैं कि "मै बड़ा खिलाड़ी था। मेरे ज़माने मे क्रिकेट आदि का रिवाज न था। इम (१) गुली-डरडा, (२) कोड़ला जमालशाही, (३) दौड़ लगाना, (४) कुश्तियाँ झौर (४) तैरना श्रादि खुब चाव के साथ खेला करते थे। कोट के लड़कों ने एक फ्रीज वना रखी थी। मैं उसका मेनापति था। इसने लकड़ी की तलवारें त्रोर बाँस की कमानें बनाई हुई थीं। हमारी फ़ौज का एक भएडा भी था। कौज में करीव २० लड़के थे। विराल बजते ही सब घावा बोलने को तच्यार ही जाते थे। लोड़ी के दिसो में तो धावा बोल कर कोट के पास के पेड़ भी काट लिया करते थे। दौड़ने में सारी फ़ौज बहुत होशियार थी। इसलिए धावा बोल कर कामयाबी हासिल करने के बाद दौड़ आना बहुत आसान था। एक बार सिंघाड़ों के तालाच पर धाबा बोला गया। सिंघाड़ों को लूटा जा रहा था कि खेत का मालिक आ गया। बिगुल बजा ऋौर लूट का माल लेकर फ़ौज भाग खड़ी हुई। दो लड़के मालिक के हाथ त्या गये। उनकी उसने ख़ुब गत बनाई। इसके बाद फिर कभी ऐसा धावा नहीं बोला गया।"

लोड़ी पर यह फ़ौज खूब धावे बोला करती थी। जलाने की चीज़ें उठा लाने में अपने घरों को भी चाद नहीं देते थे। सोडी की तरह होती पर भी यह फौज खूब धूम मचाती थी, एक बार टेक्राज और भक्तराम ने मिलकर माता जी पर रङ्ग डाला और मुँह पर गुलाल मल कर भाग खड़े हुये। माता ने पीछा किया। पर बालक न आए माता रङ्ग का पानी और गुलाल लेकर उरवाज़े के पीछे बैठ गईं। कांडे एक घण्टा बाद भोजन के लिये जीनों आये। सीढ़ी पर चढ़ते ही दोनों पर धड़ाधड़ रङ्ग का पानी वरसने लगा। दोनों तरवतर हो गये और बाकी कसर गुलाल से पूरी की। इस प्रकार दंबराज का वचपन पूरी चञ्चलता में बीता।

इस चञ्चलता में कोई कुटेव उनमें पैदा नहीं हुई । केवल एक घटना इस आयु की ऐसी है, जिसका उल्लेख उस समय के काराज्ञों में मिलता है। वह यह है कि जब ७-८ वर्ष के थे, तब घर से एक श्राने की चोरी की थी उन दिनों में मियाँ जी के मदरसे में पढ़ा करतं थे। उसी में लुहार का एक लड़का हसन ऋली पढ़ा करना था। उसके पास एक सुन्दर चाकू था। उस पर मन रीमा गया । उसके लिए उसने आना माँगा । श्रर से एक आना चुरा कर चाकू खरीद लिया । चाकू को छिपाकर हमेशा कोटकी जेव में रखा जाता था। एकान्त में उससे काम लिया जाता था। एक बार दुपहर को घर की छत पर जाकर उसको खोलने की कोशिश की। चाकू नया, सख्त श्रीर तेज था। बाँए हाथ की छोटी श्रेंगुली पर उससे घाव त्रा गया । बड़ी अवस्था में इस घटना को याद करके प्रायः यह कहा करते थे कि मुक्ते अपने कुकर्म का फल फ़ौरन ही भिज गया

# ५--मि० लिक्टीं उर्फ सत्यमकाश

विद्यार्थी जीवन का प्रारम्भ मालूम होता है कि मियाँ जी के मदरसे से ज,लन्धर में हुआ। उसके वाद कुछ दिन मिशन स्कूल में भी पूरे हुए लेकिन अधिक समय होशियारपुर के स्कूल मे बीता। जो थोड़ी बहुत शिका हुई, वह वहाँ ही हुई। पड़ाई मे आप .खुव दिल लगाते थे ऋौर परीजा में सदा पहिला रहने का आपको शोंक था कभी कोई पाठ भूल जाता था, तो उसके लिए विरोष मेहनत किया करते थे। एक बार हुई भूल को दोबारा नहीं होने देते थे अपनी श्रेणी में ही नहीं, किन्तु सारे स्कूल में आप सब से अधिक होनहार समभं जाते थे। अध्यापकों खाँर मुख्याध्यापक का श्राप पर श्रसाधारम्। स्नेह था । श्रापका जो व्यापक रूप श्रोर महान् चरित्र वाद् में प्रगट होता है, उसकी छाया उन िनों में ही दीखने लग गई थी। लेकिन उन्हीं दिनों में आपके जीवन का कुछ समय श्रन्थकारमय वीता। आपने स्वयं ही लिखा है कि "कुस-ङ्गति में पड़ कर, छात्रावस्था में, मेरा कुछ समय ऐसा खराब हो गया था कि उसकी याद मुर्फ बहुत दु:ख देती हैं। उन दिनों मै बोर्डिंग हाउस में रहा करता था। मुफ्ते कुछ अरसे से शराब पीने की स्राद्त पड़ गई थी। यह स्रासा मेरं जीवन का "डार्क पीरियड था।"

यह 'डार्क' पीरियड' अधिक दिन नहीं रहा। अपनी मुमुतु त्रुत्ति के कार्गा आप जल्दो ही सम्भल गए। हर एक घटना को श्राप बहुत गहराई से देखा करने थे और उससे कुछ-न-कुछ शिज़ा प्रह्या करने की कोशिश किया करते थे। बोर्डिंग हाउस में एक सकान तैय्यार हो रहा था। राज लोग अपना काम समाप्त करके शास को एक काठरो में अपने सब औज़ार रख जाया करते थे। रान को विद्यार्थी देवराज उनके सब खोजारों को इधर से उधर कर दिया करना था। जब सबेरे राज लोग त्र्याकर हैरान व परेशान हुआ करते, नव वह वहुत ख़ुशो महसूस किया <mark>करता था। ख़ुशी</mark> सहसृस करने का यह सिज़िसला कई दिनों तक जारी रहा । अन्त मे राज ऋपने ऋोज़ार ऋपने साथ ले जाने लगे । एक दिन विद्यार्थी देवराज उस मकान के पाल से गुजरा संयोगवश एक राज के हाथ सं एक वसोली छूट कर उसके सिर पर गिरी मख्त चौट ऋाई। कई दिन तक विस्तर पर गुज़ारने पड़े। तुरन्त ही ऋतुभव हुआ कि "मुर्फे मेरे कार्यों का फल मिल गया।"

"कमों का फल मिलने" को इस मावना ने दंबराज जी के लियं पथ-प्रदर्शन का काम किया। इसी के कारण जहाँ कहीं ज़रा-सा पैर फिसलने का साधारण-सा मौका भी आता था कि फ़ौरन ही सम्भल जाते थे। माता जी की सिक्षित से हिन्दू-धर्म के जो संस्कार कोमल हृदय पर पड़ गए थे, उनसे भी अच्छा सहारा मिला आपने स्त्रयं ही एक जगह लिखा है कि "मैं एक हिन्दू परिवार में पैदा हुआ हूँ। अन्य हिन्दुओं की भाँति मेरा भी ईरवर

प्रार्थना पर कुछ-न-कुछ विश्वास था। मैं मूर्ति-पूजा किया करता था, जत भी रखा करता था बहुत छोटी जायु में भूत-चुड़ैलों को भी मानता था, मगर था निहर। पन्द्रह वर्ष की आयु तक मैंने गौरत नहीं खाया। मेरे पिता और दादा गौरत खाया करते थे। लेकिन घर के चौके में कभी गौरत नहीं आया। माना जी ने मुके कई गीत सिखाये थे। मैं उनका पाठ वह प्रेम से किया करता था।"

इन आस्तिक संस्कारों ने ही देवराज जी को सदा सम्भाने रखा। विद्यार्थी-अवस्था में गिरजा जाने का भी आपको शोक पैदा हुआ। वहाँ के पादरी की प्रार्थना आपको बहुत पसनद आई। बाईबिल पढ़नी शुरू की। उसके छुद्र पद्य बाद कर लिए और उनको बड़े प्रेम के साथ गाना भी शुरू कर दिया। ईसाइयों की नरह घुटने टेक कर छुद्ध दिन प्रार्थना भी की। उस समय आयु १४-१६ वर्ष के लगभग थी।

बचपन की फ्रीज के समान हो विद्यार्थी जीवन में भी आपकी एक मण्डली थी। उस मण्डली का वर्णन आपके ही शब्दों में देना अधिक अच्छा होगा। आप सन १८८३ की डायरी के 8 अप्रैल के पन्ने में लिखते हैं कि आज मैंने अपनी मित्र-मण्डली को मिठाई की जियाफ़त दी। इस जियाफ़त में दोस्तों के नाम भी रखे गए, जो कि निम्न लिखित हैं: -

१. देवराज सत्यप्रकाश मि० लिवर्टी (Mr. Liberty) २. लाला फ़कीरचन्द साहब-मि० स्पीकर (Mr Speaker ३. लाला कृपाराम साहव... मि $\circ$  वाइज़ ( ${
m Mr.~W}_{180}$ )

४. लाला मंगोराम साहव... मि० पायस (Mr. Pious)

४. मि॰ गुलाम मुस्तका... मि॰ पैट्रियट (Mr. Patriot)

६. चौ॰ अमानन अली खाँ...मि॰ फ्रीएड (Mr. Friend)

जाला सुखद्याल साहब... मि० गे (Mr. Gay)

⊏. डा॰ दिलवाग्रगय डा॰ गुड (Dr. Good)

मित्र-मरहली के इन नामों में यह भी पना चलता है कि उन दिनों में आपका विद्यार्थी-जीवन किस अच्छी सङ्गति में और

किन अच्छे विचारों में बीनता था। लोग त्रापको 'मि० लिबर्टी' कहते थे, तो आप अपने को 'सत्यप्रकाश' कहने में गौरव अनु-

भव करते थे और उन दिनों में ये दोनों नाम आप पर विलक्कल ठीक बैठते थे। आपने स्वयं लिखा है कि "विद्यार्थी अवस्था मे

भेरे विद्यार्थी-साथी मुभे 'लिवटीं' नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि मेरे रुयालात कुछ अधिक उदार थे। मैं स्वदेशी पर वहत जोर

डिया करता था। .. ... स्कूल में जो लड़के बदमाशी करते थे, मैं डनको सुधारने की कोशिश किया करता और जो लड़के दूसरो

में सताये जाते, उनकी सहायता किया करता था। उन दिनों मैं रविवार को त्रत भी रखा करता था।" स्वदेशी का श्रतुराग श्राप में श्रपने पड़ौसी उभरवज्ञ बी०ए० के

सहवास से पैदा हुआ था। वे देसी कपड़े के सिवा और कुछ नहीं पहिनते थे। आपने भी वैसा ही करने का प्रण किया और सह देसी कपडे बनवाये २३ वर्ष की आयु में १००३ ईस्वी में लिय गया स्वदेशी का यह व्रत त्रायने चाजीवन निवाहा । त्रापने निश्चय किया कि इम्तिहान के बाद आप मुलकी हमइटीं पर व्याख्यान दें गे ऋोर स्वदेशी का स्कूल में प्रचार करें गे। आर्य ममाज में भी आपने इस वियय पर न्याख्यान देने का निश्चय किया । आप जब ३० मार्च (१६८३) की जालन्यर आये, तो "कौमियत और आर्य-ममाज का मुद्दा" विषय पर श्रापने व्याख्यान दिया, जिसका श्रच्छा श्रसर पड़ा । १४ श्रप्रैल को है इमास्टर से श्राज्ञा लेकर आपने स्कूल में भी श्व'मे जी में व्याख्यान दिया । २।। वजे स्कूल के बड़े भवन मे श्रापका भाषण हुआ। अभानत अली खां उर्क मि॰ फ़रेण्ड ने उसका उद्भें उल्था किया । श्रन्द्रा श्रसर पड़ा । स्कूल में मित्र-मरडली के अपर के नाम मशहूर हो गये। १७ अप्रेंल १८८३ की डायरी के पन्ने में आपने लिखा हुआ है कि "मुक्ते इससे अधिक ख़ुशी खोर किस बात से हो सकती है कि स्कूल के विद्यार्थी देशभक्त हो गए हैं मेरे पास त्राकर ने अक्सर यह पूछते हैं कि अमुक चीज खरीदें कि नहीं ?"

अपने साथियों के साथ अन्याय होना या उनका सताया जाना आपको सहन नहीं होता था। उसी वर्ष जब इनाम बाँटा जाने को था, तब मास्टर ख़्यालोराम ने छः लड़कों के साथ खास रियायत करके उनको नेकचलनो का सर्टिफिकेट दिलाना चाहा । इनमें से कुछ को स्कूल में आये हुए चार ही मास हुए थे । आप कुछ साथियों के साथ हैडमास्टर के पास गए । मुखिया होकर आपने सारा मामला उनके सामने पेश किया । आपकी जीत हुई। रामरत्र

मिश्र नाम के एक लड़के को स्कूल से निकाला गया। उसका कुमूर यह था कि, वह स्कूल से भाग गया था। उसके वारे में आपने १० अप्रेल की डॉयरी में लिखा है कि "मच पूछा जाय तो रामस्त्र मज़लूम है। इसको इम्तहान में क्यों नहीं भेजा गया ? क्या वह नत्थूलाल से नालायक था ? नहीं, बिचारा सब कुछ था, पर किसी अमीर का लड़का न था और उसे गाना नहीं आता था। यह मारा जलम ख़्यालीराम की नाशाइस्तगी और नाइन्साकी से हुआ "

'मि० लिबटीं नाम को सार्थ क करने के समान श्रापने 'सत्य-प्रकाश' नाम को सार्थ क करने का भी पूरा यह किया। संदेरे उठने श्रोर मिश्रों के साथ लम्बी सैर करने जाने की श्रापकी पुरानी श्रादत थी प्राकृतिक सौंदर्थ के श्राप परम उपासक थे। एक बार सैर से लोटते समय एक बगीचे से गुलाब के कुछ फूल तोड़ लिए। इस पर बहुत रञ्ज हुआ और उस दिन शाम को डायरी में लिखा कि ''मैने गुलाब के फूल तोड़े, यह बड़ा पाप किया।"

रिववार को पूरा व्रत रखने के व्यलावा मङ्गलवार को एक समय मोजन किया करते थे। २४ व्यक्तूबर १८८० को मङ्गलवार का व्रत रखना भूल गए। उस दिन की भूल का व्यापको बहुत ख्याल रहा।

चरित्र-निर्माण को स्रोर भी आपका ध्यान उन दिनों में विशेष रूप में आकर्षित हो चुका था। स्वाध्याय में रुचि पैदा हो चुकी थी। जब कभी अकेले बैठते थे, तब डायरी में उपदेश की कुड बातें लिखने लगा जाते थे 'प्रश्नोत्तर के रूप में भी कुछ बातें लिखने

) ·

थे। नीचे डायरी के २३ अप्रैल १८८१ के पन्ने प्र लिखे गए कुछ प्रश्नोत्तर दिये जाते हैं। उनकी उन दिनों की पित्रार-धारा पूर्व मनोवृत्ति पर इनसे खासा प्रकाश पड़ता है और पता चैलता है कि सत्यप्रकाश किम प्रकार 'सत्य' के 'प्रकाश' की खोज में लगा रहता था। वे प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार हैं -

प्रश्न—तेरा चेहरा हर वक्त ख़ुश क्यों रहता है ? उत्तर —मेरे चार शत्रु हैं –भूठ, सकारी, लोभ त्र्यौर कोध। वे मुक्त सं दूर रहते हैं। इस लिये मैं रहता हूं 'ख़ुश'।

प्रश्न-उस दिन तू वृक्त के नीचे क्यों रोता था ?

उत्तर — वृक्षों के पने गिरते थे, ख़्याल आया कि एक दिन में भी भर जाऊँगा

प्रश्न-तू उन पत्तों को क्यों इकट्ठा करता था ?

उत्तर — उनमें कुछ हरे थे और कुछ पीले। ख़्याल आया कि जवान और बृढ़े मरते हैं दोनों।

प्रश्न-मन के चञ्चल घीड़े को तृते कैंसे सुधारा ?

उत्तर-ज्ञान की वागडांर से।

प्रश्न-नृ श्रपना मरना क्यों चाह्ता है ?

उत्तर—मैं ऐसा हूँ जैसी कि बाँभ औरत या एक बड़ा पंड़, जिसमें फल न लगता हो अथवा गाय जो दूध नहीं देती। ऐसा ही नकारा मैं हूँ। मेरा मरना जीने से बहुतर है।

प्रश्न—मुसीबत के समय तेरा साथी कौन है ?

उत्तर--सन्तोष ।

मि॰ लिवटीं उर्फ सत्यप्रकाश

प्रश्त न अपनी 'लेडी' को इतना प्यार क्यों करता है ?

उत्तर है ने शादी के मौके पर फ़रमाया था कि देखना म

प्रश्न —नू अपनी श्रोरत के माथ क्या रिश्ना समकता है ?

उत्तर—जान की मालिक, घर का सहारा, ख़ुशी को बढ़ाने बाली और आराम हैने बाली।

इन प्रश्नोत्तरों में प्रगट को गई विचार-धारा का जिस स्रोत सं उद्गम हुआ था, वह विद्यार्थी-जीवन में कुछ ऐसा प्रगट हुआ कि त्रायु के साथ साय बराबर बहुता चला गया । जिन बातों की श्रीर विद्यार्थी माता-पिता स्रोर गुरुस्रों के स्राग्रह पर भी ध्यान नहीं देते, उनकी ऋौर सत्य प्रकाश का ध्यान स्वयं ही आकर्षित हो गया था। १८८० में पिता जी के साथ आप दरवार साहव का मेला देखने गए थे। वहाँ की एक घटना का वर्गान आपने इन शब्दो में अपनी डायरी में लिखा है - 'मेंने .वहाँ का देवी देवालय भी देखा। एक खुबसूरत चौरत वहाँ बैठी हुई थी। मैं दर्शनों के लिये भीतर गया। वह भी मरे पीछे पीछे हो ली श्रीर साथ-साथ परिक्रमा भी करने लगी। ख़ैर - चार श्राँखें हुई। ... .. बह सब तरह मुलाकात के लिये तय्यार थी। परन्तु मेंने ठीक न समभा श्रीर वहाँ से सीघा अपने निवास-स्थान पर लौट श्राया।" फिर दूसरी जगह, २३ ऋक्टूबर १८८० के पन्ने में, लिखा है कि "ऋाज स्कूल के अहाते में दो सुन्दर स्त्रियाँ वैठीं हुई थीं।प्रायः सव विद्यार्थी ऋौर कुछ एक अध्यापक उन्हें घूर रहे थे। मेरे ख़्याल मे स्त्रियों को ऐसे स्थान पर बिठाना उचित नहीं हैं। इस्ती वर्ष की ७ दिसम्बर की डायरी के ये शब्द कितने उच्च आशिय को प्रमुद्ध करते हैं ? त्र्याप लिखते हैं कि "यह जमाना त्र्यजब हैं। बड़ोंं की इज्ज़त जाती रही। हर एक को अपनी इञ्ज़त व आवरू बचाने का ख्याल है।.... अब वह जमाना नहीं रहा कि छोटे सममाने में आ जाँय। उनको कुछ कहना मानो अपनी पगड़ी धूल से कहना नहीं मानते, वे तरह तरह की मुसीबतें उठाते हैं .....आज मेंने स्वयं इस वात का नजुर्बा किया है कि किसी छोटे को कुछ नहीं कहना चाहिए। बेहतर यह है कि उससे किनाराकशी कर लेनी चाहिए। कोई किसी का नहीं है। अब मुक्ते हर एक वेअदव (शिष्टाचारहीन) आदमी से घृणा हो गई है।" बुराई या लोगों से किनाराकशी करने की इस आदत ने सत्यप्रकाश के जीवन को ऊंचा उठाने मे वहुन सहायता दी।

समाज-सुधार की त्र्योर भी त्र्यापका ध्यान उन दिनों में विशेष रूप से आकर्षित हो चुका था। स्त्रियों या लड़कियों के प्रति समाज में जो उपेदा का भाव छाया हुआ था, उसके विरुद्ध आप के हृदय में विद्रोह की चिनगारी उन्हीं दिनों में मुलग चुकी थी। १८८० के दिसम्बर मास में त्राप ने स्त्री-शिक्षा पर एक पुस्तक लिखने का इरावा किया था और इस विषय की बहुत सी पुस्तकें भी पढ़ी थीं। आप के मित्र विशनदास के लड़की पैदा होने पर बे कुछ दु:खी हुए, तो आप ने उनको लिखा कि लड़कियाँ पैदा होनी

बन्द हो जाँय, तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। इस पर उनके विचार बदल गए और स्त्री-शिज्ञा आदि के सम्बन्ध में वे पूरी तरह आप के समर्थक बन गए परदे के सम्बन्ध में इसी समय त्र्याप के यह विचार हुढ़ हो गए थे कि 'परदा इसका नाम नहीं कि स्त्रियों को चिड़ियों की तरह पिंत्ररों में बन्द रखा जाय। बल्कि शर्म व ह्या से रहने का नाम ही परदा है। हमारी औरतें घर वालों से तो परदा करती हैं ऋोर ़गैरों से न शर्म न हया।'' स्त्रियो के गन्दे गीत गाना त्राप को बिलकुल भी पसन्द नहीं था। त्राप एक बार ऋपने एक मित्र लाला कृपाराम के साथ भैरोंप्रसाद के यहाँ गए। वहाँ से लौट कर ४ मार्च १८८३ की डायरी में आपने लिखा कि "स्त्रियाँ ऐसा फहरा गानी हैं कि तोवा! श्रफ़सोस, इनको जहालत के पंजे से छुड़ाने वाला कोई नहीं इसमें उनका क्या कसूर है ? कसूर सारा उनके पतियों खोर रिश्तेदारों का है। मै हमेशा से स्त्रियों का तरकदार रहा हूँ मेरे दिल में यह अच्छी तरह बैठ गया है कि स्त्रियें पुरुषों की अपेक्षा नेक और रहमदिल होती है। इन वचारियों को नौरतन की-सी कहानियों ने बदनाम कर रखा है खुद वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं। "श्रादिमयों ने जैसी चाही, वैसी कहानियाँ घड़ कर सुना दी।" वे ऐसी मूर्खा हैं कि गन्दे और अच्छे गानों मे कुछ भी फर्क नहीं रखतीं हा, आर्यावर्त ! इस गिरोह ( स्त्री-जाति ) के इक्**वाल का सितारा कब चमकेगा** ?"

छोटे भाई हंसराज जी का विवाह १५ अप्रेल, १८८२ को बंगाल में हुआ। उसका वर्णीन आपने अपनी डायरी में खूब बिस्तार के साथ किया है। इकाव की रसम बन्द होने पर आपने प्रसन्नता प्रगट की है और अपने ख़ानदान को उसके लिये नम्ना बनाया है। वहाँ स्त्रियों द्वारा फहरा गाने न गाये जाने पर भी आपने क्रिक्ता प्रगट की है। इसी सिलसिले में आप लिखते हैं कि ''में गमें भलेमानस कुड़म (समधी) कभी नहीं देखे। कैसा अञ्झा खाना ठीक समय पर देते हैं। सच पूछो तो रिश्तेदारी का मज़ा गाँव में ही है। शहर के लोग जाहीरनुमा होते हैं। दुपहर को हम समाज किया करते थे। स्वामी सिन्चदानन्द जी महाराज वेद सुनाया करते थे। स्वोर मैं व्याख्यान दिया करता था। दृल्हा और दुल्हन समान गुणा वाले हैं।" समाज-सुधार की यह भावना भी उत्तरोत्तर हद होती चली गई और आर्यसमाज के सार्वजनिक-जीवन के दिनों में इस भावना ने अनोखा चमत्कार कर दिखाया।



श्रीमती काहन देवी ( लाला देवराज जी की स

## ५---महान् सौभाग्य

氯

ऋषि द्यानन्द ने श्तपथ का उल्लेख करते हुये ''सत्याथ-प्रकाश'' कं दूसरे समुल्लास में उस मनुष्य को धन्य श्रौर श्रहोभाग्य बताया है, जिसे साता, पिता श्रौर श्राचार्य तीनों श्रच्छे गुरु मिल आँच । माता के नात इस दृष्टि से लाला देवराज जी महान् सौभाग्यशाली व्यक्ति थे। आजीवन आप माता के उपकारों को नहीं भूने । जब कभी कोई आप के मुँह पर आपकी बड़ाई करता, तो आप उसे माँ की वड़ाई करने को कहते और जब कोई आप को जीवनी लिखने की बात कहता तो, आप उनकी जीवनी लिखने का आग्रह करते । महाविद्यालय में १६३२ में आपकी ७२वीं वर्ष गाँठ मनाई जाने का आयोजन किया गया। उसमें सम्मिलित होने के लिए त्राप से त्राग्रह किया। श्रापने उस त्राग्रह के जवाब में पत्र लिखते हुए लिखा कि "मेरी माँ ने सुमें जिस काम में लगाया था, में यथाशक्ति उसमें लगा रहा और जो थोड़ी-सी सेत्रा में कर सकता हूँ, वह सब माँ के ही आशीर्वीर का फल है। इसितए इस में मेरा कुछ भी नहीं। सब कुछ भगवान्या अम्बा का है। इसलिए उनका ही यश गाओं, में रा नहीं " इसी प्रकार दिसम्बर १६३२ में बृद्धावस्था में शरीर के अत्यन्त दुर्ब ल हो जाने के कारण व्यापने छुट्टी लेनी चाही। उस समय प्रकाशित किए गए क्वतुच्य में आपने लिखा या कि "विद्यालय की सेवा

दृढ़ श्रार्थ समाजी होते हुए भी श्रपनी माँ की याद में श्राप सब कुछ भूल जाते थे। पुराने संस्कारों के श्रनुसार श्रापकों माँ का स्मरण किस रूप में होता था, इसका पता १६१६ की डायरी से लगता है। उसमें ४ जनवरी के पन्ने पर लिखा है कि "श्राज प्रातः काल मैंने स्वप्न में देखा कि पश्चिम से बादल श्रा रहे हैं श्रोर वे फूलों के बादल थे। सुगन्धि श्रा रही थी। बादलों के बीच में एक सिंहासन था, जिस पर बड़ी शोभा श्रोर तेज के साथ प्रसन्नचित्त से माता जी विराजमान थीं। मीठे स्वर से भजन गाती हुई श्रोर दोनों हाथों से पुष्य-वर्षा करती हुई मेरी श्रोर देख रही थीं। उनका प्यारा मुँह देख कर मेरे सप्रेम श्रांस निकल श्राए। श्रांखें खुल गई। हा, माता! प्रातः स्मरणीय माता!! ऐसी देवी तो स्वर्ण में देवताश्रों से पूजी जाती है। उनका श्रेय, साहस,परिश्रम, धर्म-प्रेम, दानशीलता, उदारता, परोपकार-वृत्ति, विचारशीलता आदि सद्-गुण उनमें वास्तव में ही अनुपम थे। पिता जी प्रायः कहा करते

थे कि जब से तुम्हारी माँ इस घर में आई हैं, घर की शोभा श्रोर ऐश्वर्य में दिन-दूनी रात-चौगुनी तरकी हुई है । धन्य माता ! "

इसी प्रकार ७ मार्च की डायरी में लिखा है कि "माता जी बहुत

याद आती हैं। आतः काल मैंने फिर स्वप्न देखा कि फूलों की एक घटा पश्चिम की ओर से उठी है। जब वह निकट आई तो मैंने देखा कि माता जी में घ-मण्डल में एक सिंहासन पर विराजमान् भजन गाने में निमन्न हैं। अपने दोनों हाथों से नीचे खड़ी कन्याओ

पर फूल बरसा रही है। मुक्ते आशीर्वाद दिया कि देवराज, तुम्हारे काम में विझ न पड़े। जब मेरी आँखें खुलीं, तो मैने देखा कि

त्र्यासुत्रों से मेरी श्राँखें तर थीं। माता जी साक्तात् देवो थीं।"

माता-जीजाबाई ने शिवा जी को छत्रपति बनाने में जो जाद

किया था और नैपोलियन को अजय संनापित एवं सम्नाट् बनाने में उसकी माँ ने जो चंमत्कार किया था, वह माता काहनदेवी ने अपने पुत्र को 'लाखों में एक' बनाने में कर दिखाया। न केवल

बचपन में वह बालक के हृद्य पर आस्तिकता के संस्कार डाल कर उसमें धार्मिक वृत्ति पैदा करती रहीं, बल्कि सांसारिक जीवन के घोर संकट और सार्वजनिक जीवन की गहरी निराशा के अन्धकार में भी वह उसकी अँगुली पकड़ कर आगे का रास्ता

अन्धकार म भी वह उसकी अ गुला पकड़ कर आग का रास्ता दिखाती रहीं। यदि माता का सहारा न होता,तो आज इन पंक्तियें में साला देवगान जी की स्पति को स्पतित बनाने का अवस्थ

में लाला देवराज जी की स्मृति को सुरिच्चत बनाने का अवसर

ही उपस्थित नहीं होता। इसी से माता के पुण्य-स्मरण के विना यह स्मृति पूर्ण नहीं हो सकती।

स्वयं ही लिखो थी। उस से पता चलता है कि माता जी का मायके का नाम 'मथरो' था। विवाह उनका छोटी अवस्था में होगया था। उन्हें भजन गाने का वचपन से ही शोक था बड़ी मस्त

माता जी की छोटो-सी जीवनी लाला देवराज जी ने १६३१ मे

होकर गाया करती थीं। कहानियों का भी वैसा ही शौक था। बडी सहनशील, सरल हृद्य, सादगी पसंद और कि तायतशारी सं काम चलाने वाली थीं। गहनों ऋौर कपड़ों का उन्हें बिलकुल भी शोक न था। ४० सदस्यों के परिवार का सारा प्रवन्ध स्वयं किया करती थीं। उनके जीवित रहते घर में सास-बहू का कागड़ा कभी भी पैदा न हुआ। फिज़ल खर्ची श्रोर काम-काज की लापरवाही उन्हें विलकुल भी पसन्द नहीं थी, लेकिन ग्ररीब, दीन, दु स्त्री एवम् निस्सहाय के लिए इदय तुरन्त पसीज जाता था। दूसरे की बुराई का विचार सन में लाना उनके लिए सम्भव ही नहीं था। यदि कोई किसी की शिकायत या बुराई करता तो उस पर कान नहीं देती थी। एक बार एक स्त्री ने आकर कहा कि अमुक स्त्री गालियाँ देती थी, तो उसको फ़ौरन ही कहा कि उसने तो नहीं तुमने गालियाँ दी है। नुमने ही त्राकर गालियाँ सुनाई हैं। त्रागे को ऐसा मत करना और फिर कभी गालियाँ न देना

चौके-चूल्हे का नियम वे बहुत कठोरता से पालती थीं। विना

स्नान किए चौके में पैर नहीं रखती थीं। पूजा-पाठ के नियम में भी

कभी नागा नहीं होता था। सीने पिशेने, चरखा कातने ऋोर नाले बुतने के काम का भी उन्हें अच्छा शौक था । यह धार्मिक और सात्विक वृत्ति उनके जीवन में निरन्तर बढ़ती चली गई। रोज़ रात को सोने सं पहिले और संबरे उठने के बाद पति के चरगों को द्भुकर प्रगाम किया करती थीं। आयु के अन्तिम दिनों में वे बहुत सख्त बीमार पड गए, तब उनके पास जाने का अवसर न मिलने पर दूर सं प्रगाम कर इस नियम को निवाहती रहीं । सास श्रोर श्वसुर के पैर भी इसी प्रकार छुत्रा करती थीं। सास की मृत्यु के बाद जब घर का सारा भार सिर पर आ पड़ा, तब उसकों वडी योग्यता के साथ निबाहा । मातमपुरसी के लिए छोटे-बड़े सभी के घरों में नियमपूर्व क जाती थीं यहाँ तक कि विरादरी के बाहर के न केवल हिन्दू परिवारों में, किन्तु मुसलमानों और महतरों के घरों में भी जाती थीं। घरों की चूढ़ी श्रोरते उन दिनों में घरेलू दवाईयों का अच्छा संप्रह करके रखा करती थीं। इन्हें भी पुराना गुड़, नस्त्रार ऋौर आँखों के लिए जिस्त आदि रखने का शौक़ था पेट तथा गला मलने ऋौर बचों की कब्ज़ दूर करने के लिए सारे मुहल्ले में मशहूर थीं। ऋड़ोस-पड़ोस के लोग प्रायः उनसे घरेलू द्वाइयाँ ले जाया करते थे। अपने कपड़े वे स्वयं घोया करती थी श्रीर घरका सारा काम भी यथासम्भव स्वयं करती थीं। श्राटे की बोरी अकली छान लेती थीं। नौकरों पर मातृवत् कृपा और स्नेह रखतो थीं । छुट्टी जाने पर घर के लिए उन्हें कपड़ा व सामान दिया करती थीं । विवाह त्रादि पर भी उनकी सहायता किया करती थी

इसीलिए नौकर घर को अपना घर समम्त कर दूसरी जगह जाने का कभी विचार भी नहीं करते थे। कइयों को संकट के समय में उन्होंने सौ-सौ पचास-पचास रूपए तक की सहायता दी। जगतू पाँधे को दुकान लगवा कर मालदार बना दिया। इस परोपकार वृत्ति से उन्होंने कितनों का ही संकट से उद्घार किया। लागियों के हक का दबाया जाना उन्हें असब हो जाता था। हरेक को पूरी तरह सन्तुष्ट करने का यन किया करती थीं। त्योहारों को भी बड़े चाव से मनाया करती थीं।

अपने नियमों और व्रतों की वे बहुत पाबन्द थीं। पहिले तो वे बहुत-से व्रत करती थीं, लेकिन बाद में वे कम होते चले गए शिक्षा और आर्य समाज दोनों के प्रभाव का परिगाम होना ज़रूरी था। नया फल पाँच आदिमिश्रों को खिला कर ही वे स्वयं खाया करती थीं। इस नियम को उन्होंने जीवन भर निवाहा। कभी कभी पीपानी का व्रत ले लेती थीं, जिसका मतलब यह था कि जब तक कोई दूसरा न कहे, तब तक पानी नहीं पीती थीं। दातुन का यह व्रत था कि यदि मूर्योदय से पहिले दातुन नहीं हुई तो दिनभर उपवास रखतीं। 'पञ्चसरैय्या' भी उनका एक व्रत था, जिसका मतलब यह था कि जितने भी प्रकार के कन्द-मूल, फल-फूल मिल सकें, वे सब पाँच-पाँच सेर दान दिए जाँए। गाय को नियम से आटे का एक पेड़ा देती थीं। बिना उसके भोजन नहीं करती थीं। भोजन में से गोप्रास रखने का नियम उन्होंने आजीवन पालन किया।

हिन्दू-त्यौहारों के समान ही मुहर्रम भी घर में मनाया जात

था। वचों के नले में मौली डाल कर नाजियों पर पैसे चढ़ाने के लिए उन्हें भेजा जाता था। घर की ऋोर से शरबत पिलाने और

वाँटने का विशेष प्रवन्ध किया जाता था। रमजान के दिनों में
मुसलमान स्त्रियों ख्रोर नौकरों को ख़ाना खिलाने का वे बहुत
ध्यान रखती थीं। उन्हें मीठी रोटियाँ ख्रोर चावल दिया करती
थीं। उन्हें दूध ख्रोर छाछ देने में भी वे ख्रानन्द अनुभव किया
करती थीं। कहना न होगा कि पारिवारिक जीवन के इन सखट

हश्यों का श्रार्थसमाज ने श्रन्त कर दिया।
धैर्य भी उन में कमाल का था। श्रपनी या दूसरों की भी
बीमारी में वे कभी भी हिम्मत नहीं हारती थीं। प्रमु पर उन्हें
असाधारण विश्वास था। "प्रीतम पारे घट घट वासी" उनका

थीं। सन् १६१३ में पितदेव का देहान्त होने पर सारे घर में मातम छा गया। घर के लोग सब झुरी तरह रोने लगे। उस समय माता जी ने क्या किया ? देवराज जी लिखते हैं कि "माता जा तुरन्न वहाँ पहुँ चीं। पहिले शीस नवाया। फिर हम सबको धैर्य बँधाया

बहुत प्यारा गाना था। सब्त बीमारी में भी इसी को गाया करती

शव को चौवारे के नीचे ले जाने की आज्ञा दी। आँगन में एक तरक्तपोश पर मृतक देह को रख कर पास ही एक चौकी पर बैठ कर चरगों में शीस धर कर कहा कि मेरी और आपकी अच्छी निस गई। उसके बाद जाप में निसन्न हो गई।"

स्त्री-शिक्ता में जब रुचि उत्पन्न हुई, तब पूना महिला-विश्व-विद्यालय के संस्थापक श्री कर्वों में उनकी विशेष श्रद्धा पैदा हो गई। लाला देवराज जी माता को समाचार-पत्रों में से स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी समाचार विशेष रूप मे सुनाया करते थे। माता जी उनको सुनकर गद्गद् हो जाया करती थीं। उन्हीं दिनों में जब समाज-सुधार की प्रवृत्ति पैदा हुई, तो विरादरी में से कुरीतियों के उन्मू-लन करने में उन्होंने विशेष भाग लिया। १८६६ (१४ अगस्त) मे भरी जबानी में बड़े पुत्र वालकराम की मृत्यु पर घर में स्यापा नहीं विठाया और पित के देहान्त पर भी ऐसी कोई रस्म अदा नहीं की। समाज-सुधार का कार्य अपने घर और अपने जीवन से ही शुरू करने की उनकी आदत थी।

१८६८ की ६ अगस्त की डायरी में लाला देवराज जी नं माता जी के धर्म-भाव की सराहना करते हुए लिखा है कि "माता जो कन्याओं के जीवन-सुधार का बहुत बड़ा काम कर रही हैं। रात को दो-दो तीन-तीन घएटा आश्रम में काम करती हैं। कन्याओं से बड़ा स्नेह करती हैं। माता जी के हृदय में धर्म-भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। लालदंबी से एक मज़मून लिखवा कर मुफ्ते दिया है, जिसका आशय यह है कि "मूठी वातों से मेरा निश्चय हृट गया है। गूंगे नवमी, आद्ध, मूर्ति-पूजा से दिल हृट गया है। अब केवल ईश्वर उपासना करती हूँ। ईश्वर मुक्ते शान्ति दे।" लालदेबी छोटे भाई हंसराज जी की पत्नी का नाम है।

सचमुच ऐसी माता को पाकर देवराज जी धन्य हो गए। त्र्यगले प्रश्नों में पाठक देखेंगे कि माता के इस जीवन का त्र्यापके जीवन पर कैसा त्रसर पड़ा।

#### ने प्रवेश किया था, लेकिन अपने परिश्रम से उसे आदर्श गृहस्थ

हुन्त्रा था। बरात के साथ दो वेश्यायें गईं थीं। १५—१६ वर्ष की श्रायु में मुकलाबा हुत्रा श्रोर कंगना खोलने श्रादि की रस्में भी खदा की गई थीं। मुकलाव के एक साल बाद तिरोजा हुआ, जिस समय कार्नो में सोने की बालियाँ पहनाई गई थीं ससुराल

उड़तीं थीं । सम्बन्धियों में मताड़ा होना भी ज़रूरी समसा जाता था। ये सब कर्मकार इत्राप के विवाह में भी यथाविधि सम्पन्न

६--सद्गृहस्थ

विचार पैदाहो चुके थे, गृहस्थ-जीवन को उत्तम बनाने में उन से वहुत सहायता मिली । १०—११ वर्ष की श्रज्ञान-श्रवस्था में गृहस्थाश्रम

बना कर 'सद्गृहस्थ' शब्द को अपने लिए चरिताथ कर दिखाया। जब आप की शादी हुई, तव आप खालिकवारी पढ़ते थे। पूर्ण सनातन-विधि सं, रईसी ठाठ-बाट से विवाह हुन्ना था। वेश्या-मृत्य

विद्यार्थी-जीवन में मत्य-प्रकाश के अन्तः करण में जो उच्च

उन दिनों में विवाह का आवश्यक ऋंग था। शराब की बोतलें भी

यह नहीं माना जा सकता कि मुकलावे के समय श्राप गृहस्थ की ज़िम्मेंवारी को महसूस करते थे, लेकन श्रापके हाथ के काग्रजों से यह मालूम होता है कि श्रापका श्रपनी पत्नी के प्रति श्रसाधारण प्रेम था और वह प्रेम दुनियादारी के प्रेम से कुछ श्रधिक महत्व रखता था। पाठक पीछे कुछ सवाल-जवाव पढ़ श्राए हैं। उसमें दी सवाल-जवाब निश्न लिखित हैं:—

प्रश्न —तू अपनी लेड़ी को इतना प्यार क्यों करता है। उत्तर ईश्वर ने शादी के मौके पर फ़रमाया था कि देखना मैं तुमों एक ग्ररीब, श्रवला व निर्धन स्त्री देता हूँ। इसे ख़ुश रखना

प्रश्न-तू अपनी औरत के साथ क्या रिश्ता सममता है ?

जवाब—जान की मालिक; घर का सहारा,ख़ुशी को बढ़ाने वाली और आराम देने वाली ≀

ये विचार यद्यपि विवाह के दस वर्ष बाद १८८१ कें हैं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति यह भावना आपके हदय में उससे भी अब वर्ष पहिले समा चुकी थी। विद्यार्थी जीवन में आप उसको 'लेडी' या 'माई लेडी' कहकर याद किया करते थे। इसी लिए अपर के पहिले सवाल में 'लेडी' राब्द ही काम में लाया गया है। अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए भी आप को इस राब्द के प्रयोग करने में कुछ लजा या संकोच अनुभव नहीं होता था। होशियारपुर में पढ़ाई के दिनों में जब कभी कोई आदमी घर से जाता, तो उससे बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी स्त्री

का कुशल-मङ्गल पूछा करते थे। १८८० में आप पिता जी के साथ अमृतसर दरबार साहब का मेला देखने के लिए गए थे। वहाँ से

बहुत सी सौगातं अपनी 'लेडी' के लिए लाए थे । वे सौगातें

जालन्थर ला कर जब त्रापने उनको मेंट कीं, तब क्रतार्थ हो गए। इस घटना का उल्लेख त्रापने त्रपनी डायरी में बड़े गौरव के साथ

किया है। जीवन में ज्यों ज्यों मंजीदगी आती गई, पत्नीके प्रति कर्त ब्य-

पालन की बुद्धि जागृत होती गई स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार कर उनको जागृत करने की भावना हृदय में पैदा होते ही इस कार्य

का श्री-गरोश अपने घर माता और पत्नी से किया। उस छोटी अवस्था में अौर उस ज़माने में पत्नी का विवाह से पहिले

शिचित होना सम्भव ही नहीं था। वीस तक गिनती जानने वाली स्त्री उन दिनों में 'विदुषी' समभी जाती थी। पहिले तो पटनी की

स्त्रा उन दिना म 'विदुषा' समभी जीता था। पहिल तो परना का शिक्षा का प्रारम्भ उस पाँधे से कराया गया, जो घर में पुराग्र स्त्रादि की कथा करने स्त्राया करता था। उससे उन्होंने कुछ हिन्दी

त्रीर विष्णु सहस्त्रनाम की शिक्षा प्रहरण की । कन्या पाठशाला खुलने पर माई लाड़ी से पढ़ना शुरु किया । कन्या महाविद्यालय

की स्थापना होने पर परिडन श्रीपतिजी ने महिलाश्रों के लिए एक विशेष कदा शुरु की थी, उस कद्मा की पहली शिष्याश्रों में श्राप भी शामिल हुई । इस शिचा के श्रलावा देवराज जी ने स्वयं भी बहुत

शामिल हुई । इस शिक्षा के अलावा देवराज जा न स्वयं भा वहुत में हनत की । परिगाम यह हुआ कि पत्नी ने पति के सब कामों मे

पूरा हाथ बटाया । आप का सायके का नास 'सुन्दरी' था और

ससुराल का टहलदेवी। दोनों ही नामों को आपने सार्थ क कर दिखाया। देवराज जी ने १८८३ में 'लेडी' या 'माई लेडी' शब्द कर प्रयोग बन्द करके सुन्दरी नाम का प्रयोग करना शुरु किया और यही नाम आपको अधिक पसन्द था।

पत्नी का पहिला पत्र आपको ७ अप्रैल १००३ को मिला, जिसकी नक़ल आपकी डायरी में दर्ज है। हालाँ कि डायरी उदू में है, लेकिन पत्र की नकल हिन्दी में किलक की कलम से मोटे अचरों में की गई है। उससे मालूम होता है कि आपको भी हिन्दी लिखने का अभी पूरा और अच्छा अभ्यास नहीं हुआ था। पत्र के साथ की पंक्तियाँ ये हैं—आज बड़ा मुवारक दिन चढ़ा है कि प्यारी मुन्दरी का खत आया। प्यारी मुन्दरी सारी ख़ुशबुओं का मरकज तू ही है ?"

छोटे भाई हं सराज की शादी पर उसके प्रति शुभ-कामना प्रगट करते हुए आपने अपनी डायरी में लिखा था कि "दुलहिन हं सराज की वैसा ही प्यार करे, जैसे सुन्दरी सत्यप्रकाश की । प्यारी सुन्दरी, घन्य भाग हैं तेरे कि तुभी में मिसाल के तौर पर क्यान करता हूँ। कैसा ही ग्रम हो, लेकिन तेरे नाम में सब ग्रम फरामोश हो जाते हैं।"

यह स्तेह-भाव शीव्र ही सच्चे सखा-भाव के रूप में परिएत हो गया श्रीर पति के समस्त कार्यों में टहलदेवी जी ने हाथ बटाना युरु कर दिया। १८८७ में देवराज जी के सर पर श्रार्यसमाज की धुन सवार थी। श्रीमती टहलदेवी उन दिनों में स्त्री-समाज का संचालन किया करती थीं । आश्रम के काम में भी देवराज जी को उनसे बहुत सहायता मिलने लग गई थी । कमजोर होते हुए भी वे पढ़ने पढ़ाने के शोक को पूरा करने में लगी रहती थीं । १८६८ की २८ जुलाई की डायरी में देवराज जी ने लिखा है "आत्मा प्रसन्न है। मैं उस ईश्वर के लिए काम करता हूँ; जिसे दुनिया की परवाह नहीं है । मुम्मे इस बात की तिनक भी परवाह नहीं कि दुनिया मेरी स्तुति करती है या निन्दा ? मुम्मे मेरे आत्मा पर भरोसा है । यही इच्छा है कि मैं इन कन्याओं को देवयानी बनाऊँ । ईश्वर मेरी इच्छा को पूरा करें । सुन्दरी खूब काम करती है । आश्रम मे इनका बहुत समय लगता है । मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हू,

१६१६ की डायरी के ६ फ़रवरी के पन्ने में आपने १८६४ के उन काराज़ों में से एक काराज़ उद्धृत किया है. जो किसी अलमारी में फटी—सटी हालत में पड़े हुए आपके हाथ लग गए थे । उससे पता चलता है कि आपने श्रीमती जी को विद्यालय के अपने सर्व-अेष्ठ काम में पूरी हिस्सेदार बनाया हुआ था । उस काराज़ की नक्कल निम्न प्रकार है:

#### श्रीमती सुन्दरी के काम:-

जिसने सुमें ऐसी धर्म पत्नी दी।"

- (१) जब कोई स्त्री मिले, तब उसे कन्यात्रों को पाठशाला मेजने के लिए कही ।
  - (२) लोगों के घर जाकर कन्यात्रों को पढ़ाने के लिये कहो।

- (३ कन्यात्रों से प्रेम करोगी, तब वह तुम से प्यार करेंगी। उनकी माता तुम पर विश्वास करेंगी और तुम्हारा कहना मानेंगी। जहाँ तक हो सके, शाला में नित्य जात्रो। वहाँ जाकर कन्यात्रों से स्नान का प्रश्न पृद्धा करो।
- (४) जिन कन्याच्यों ने मुँह न घोया हो. उनका मुँह घो दो या घोने को कही।
- (प्र) जिनके वस्त्र मलिन हों, उन्हें उजल वस्त्र पहिनने की शिक्षा दो ।
- (६) पहली श्रेशी की कन्याओं को पढ़ाओं श्रोर उन्हें ममाज के नियम कण्ठ कराश्रो।
  - (७) पाठशाला के साफ़ रहने पर ध्यान दो ।
- (८) कन्याच्यों को भजन लिखाच्यो ख्रोर खाना बनाने में सहायता दो।
- (8) कन्याओं के वस्त्र फटे हुये न हों, परदेदार हों, इस पर विशेष ध्यान दो। कन्याओं में मुँह पर सुरमें के दारा निकालने की जो कुरीति चली हुई है, उसका निषेध किया करो।

१४ फरवरी १=६५ की डायरी में भी ये सब बातें व्सी ही दर्ज हैं।

अपने सुपुर्द किये गये इन सब कामों को सुन्दरी देवी ने यत्न-पूर्व क पूरा किया। महाविद्यालय के काम में उनका अनुराग बराबर बना रहा। विधवा-भवन स्थापित होने पर वर्षों तक आप उसके अधिष्ठाता का काम पूरो योग्यता के साथ निवाहती रहीं।



त्राप के इस सहयोग की देवराज जी मुक्त कएठ से सराहना किया करते थे। उस सहयोग के स्मारक-स्वरूप विद्यालय की वाटिका मे त्राप ने एक ''टहल कुंज'' वनवाया था।

महाविद्यालय के रूप में पति-पत्नी ने मिल कर माता जी के आशीर्वाद से इतने वड़े परिवार की स्थापना कर डाली कि उसकी तुलना में उसका धरेलू परिवार बहुत छोटा रह गया । लेकिन, ती भी श्रापने उसकी सर्वथा उपेद्या नहीं की । ३० माचं १८८३ को पहिला पुत्र उत्पन्न हुन्ना। उसका नाम "बटालिया" रखा गया । उन दिनों में आप होशियारपुर में पढ़ते थे। बटालिया नाम त्राप को पसंद नही था। त्राप उस का नाम "शान्तिप्रकाश" रखना चाहते थे । २३ दिसम्बर १८८४ को पुत्री गार्गी का जन्म हुआ। तीसरा पुत्र शान्तिराम १८८६ की ३ फ़रवरी को पैदा हुआ, लेकिन वह जीवित नहीं रहा। इसी वर्ष २० मई को उस का देहान्त हो गया। उस की मृत्यु का आप को और टहल देवी जी को बहुत सदमा पहुँचा । चौथे पुत्र वोधराज का जन्म १८६१ में हुआ। पाँचवें ऋषिराम का जन्म २४ सितम्बर १८६३ को हुन्त्रा। उस के जन्म दिन पर श्राप ने डायरी में लिखा कि "मेरे घर बालक पैदा हुआ। अगर कन्या पैदा होती, तो मैं बहुत खुश होता ।"

सव बचों की शिक्षा का आप ने यथोचित प्रवन्ध किया और उन को योग्य नागरिक बनाने का पूरा यन किया । पुत्री गार्गी को खूब दिल लगा कर पढ़ाया था। महाविद्यालय की आठर्ब श्रेग्णी उस ने पास कर ली थी । घर में लघुको मुदी और कुछ

अपन्य अन्थों की भी उस को शिचा दी गई थी। अंग्रेज़ी मे मिडिल की योग्यता प्राप्त कर ली थी। विद्यालय में दो वर्षतक

म्माङ्ल का याग्यता प्राप्त कर ला या। विद्यालय में दाविष तक प्रति दिन तीन घण्टे पढ़ाने का काम भी उसने किया था । "पांचाल पण्डिता" में लेख स्त्रादि भी लिखा करती थी स्त्रोर उस

के सम्पादन-कार्य में हाथ बठाया करती थी। गृह-कार्य में भी बड़ी निपुरा थी। कन्या वड़ी होनहार थी। माता पिता उस से

बहुत बड़ी-बड़ी श्राधायें लगाये हुये थे। लेकिन, किस की पता था कि १७ वर्ष ४ मास माँ की गोंद में विता देने पर भी वह एकाएक इस संसार से चल वसंगी १ २० श्रप्रैल १६०२ की रात को परिवा-

रिक उपासना के वाद १० बजे से १२ बजे तक वह अपनी बीमार भावज के पास बैठी रही। ठीक १२ बजे एकाएक मूर्छित हो कर गिर पड़ी। सब सम्भव उपाय किये गये। डाक्टर हार गये। पर,

गिर पड़ी। सब सम्भव उपाय किये गये। डाक्टर हार गये। पर, मूर्छा नहीं खुली। दूसरे दिन दुपहर १२ बजे सब घर वालों को रुता कर वह चलती बनी।

इसी प्रकार चिरंजीव बोधराज की मृत्यु भी ३६ वर्ष की आयु में १३ जनवरी १६३० को हो गई। युवावस्था में उस का दिमारा कुछ फिर गया था। जब पागलपन का दौरा उठता था, तब उस को संभालना कठिन हो जाता था। उस के खोवधोपचार के लिये भी बहुत से उपाय किये गये। दो-ढ़ाई वर्ष के लिये एक बार लाहौर के पागलस्वाने में भी रखा गया। बीमारी शान्त हो कर फिर उमड़ पड़ती थी । इस बीमारी के कारण ही विवाह नहीं किया गया था।

पिता, माता खोर पुत्र बोधराज के आप ने उपयुक्त स्मारक बनवाये। टाउन हाल के पास पिता जी की यादगार में "सालिग-राम पित्रक लाइत्रे री" वनवाई गई। माना जी के नाम में महाविद्यालय की बाटिका में "काहन-चक्र' के अलावा 'अतिथि-गृह' और बोधराज के नाम ने आअम में एक कमग बनवाया गया है।

### जालन्धर में

द्श, जाति ख्रौर समाज की सेवा की भावना का उदय लाला देवराज जी के हृद्य में छात्रावस्था में ही हो चुका था । स्वदंशी ऋौर देशभक्ति पर उन दिनों में व्याख्यान देन भी शुरु कर दिए थे। होशियारपुर के स्कूल की पढ़ाई के वाद जालन्थर त्राने पर मर्व तो-भावेन समाज-सेवा के कार्य में लग गए। उन दिनों में सरकारी नोंकरी, विशेषकर तहसीलदारी अथवा मुन्सिकी को लोग बहुत पसन्द करते थे। स्वतन्त्र धन्धों में वकीली या वैरिस्टरी की स्रोर लोनों की विशेष प्रवृत्ति थी । आपके पिता जी ने पहिले जेल में दारोगागीरी फिर नूरपुर खोर गढ़शङ्कर तहसीलों मे कुछ दिन तक तहसीलदारी भी की थी। आप के बहनोई लाला मुन्शी राम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द) के पिता जी भी तहसीलदारी मे मालामाल हुए थं। दो भाई वैरिस्टरी कं लिए विलायत गए थे। लाला मुन्शीराम भी नायव-नहसीलदारी को नमस्कार करने के बाट मुख्तारी करते हुए वकालत पास करने के यत्र में लगे हुए थे। दसरे भित्रों एवं सम्बन्धियों की भी ऐसी ही प्रवृत्तियाँ थीं। इसी सं आपकं लिए भी मुन्सिक्षी की तजबीज़ की गई। लेकिन, लोगों को क्या पता या कि जिस विद्यार्थी के हृदय में स्वदेशी, देशभक्ति श्रोर समाज-संवा की भावना जाग चुकी है, वह मुन्सिकी नही कर सकता। उसके लिए वैंसी कोशिशें करना वेकार हैं। १८ फरवरी १८८४ की डायरी में लिग्दा हुऋा है कि ''लाला मुन्शीराम व ऋज़ीज़ भक्तराम की यह इच्छा है कि मै मुन्सिफ़ी के लिए

कोिश करूँ। पहिले तो इसके लिए पिना जी ही आज्ञा नहीं है में। दृसरे नौकरी से सेरी नवीयन कोसों दूर भागती है, क्योंकि नौकरी से आज़ादी से फर्क आना है। दौलन भी नो नौकरी से

नहीं है। वह व्यापार में ही जभा होनी है। रही इन्जन। कोसी हमदर्दी श्रोर देश की भलाई के काम में लगने में जनना और

सरकार दोनों मे मेरी इञ्जन होगी। इसी मनलब में मैं हो महीने से रूपया जमा कर रहा हूं। यदि ऐसे ही होना रहा नो आशा है मैं बहुन जल्दी ही बहुन-सा सरमाया जमा कर लूँगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि 'देश-उन्ननि-फ़एड' पृर्ग तरह कायम हो जावे। झनसे

मैं मुल्क की बहुत वड़ी संवा कर सकूँगा। सगर यह सब वातें दीवान साहब की कुप। से हो रही हैं।' इस प्रकार देश-भक्ति की उच्च भावना से प्रेरित होकर आपने

नोकरी की श्रोर माँका भी नहीं श्रोर वकालन श्रादि के धन्धं की श्रोर भी श्रापकी प्रवृत्ति नहीं हुई। "देशोन्निन फरड" की धुन श्राप में कुछ एसो समाई कि सब कुछ भूल कर श्राप उसी में लग गये। १८८४ के जनवरी मास से श्रापने लग कर उसके लिए काम किया। चलते-फिरते उठते-बैठतं श्रोर खाते-पीतं श्रापको उसी की धन सबार रहती थी। हाथ में लिए काम को परा करने

उसी की धुन सवार रहती थी। हाथ में लिए काम को पूरा करने की त्रादत आप में वचपन में ही पड़ गई थी। सार्वजनिक जीवन में उसका सब से पहिला परिचय इसी काम में मिला। पिता जी की स्वीकृति से आपका हौसला और भी बढ़ गया। कप्रथला के दीवान रामजस उन दिनों में आपकी बिरादरी के सब से बड़े चौधरी थे। उनकी स्वीकृति भी आपको मिल गई। १६ जनवरी १८८४, तद्मुसार ३ माघ १६४० को विरादरी के करीब ३०० भाइयों की सभा में आपका व्याख्यान हुआ। सभा ने देशोशित करण्ड की आपकी योजना को स्वीकार कर लिया। उसी दिन की डायरी में आपने लिखा हुआ है कि "बस, मैंने आज अपना जनम सफल जाना। यदि देशोशित-फण्ड चल गया, तो हम अपनी सारी आशाश्रों को अपने सामने पूरी होती देखोंगे। देशोशित-फण्ड की चर्चा सब जगह होने लगी है।"

जालन्धर की बिरादरी ने जो योजना स्वीकार की थी। उसको आपने छपवा लिया। उस छपी हुई योजना का हिन्दी उल्था नीचे दिया जाता है: -

"तजावीज मंजूरशुदा विरादरी खतरियान व दीगर अकवाम अहले हनूद जलसा मुनकदा ३ माघ सम्वत् १६४० विकमी मुनकदा जनाव राय सालगराम साहव व जनाव मुंशी रामरतन साहव।

(१) हम बिरादरी खतरियान व दीगर श्रहले हन्द्र सकता जालन्धर लैक्चर लाला देवराज सत्यप्रकाश की ताईद् करते हैं व मंजूर करते हैं कि मिन्जुमला श्रीर श्रखराज़ात लाग के लाग मुकस्सिल जेल यानी:—

पैदायश बचा—(१) २५ टका, (२) १⊏ टका, (३) १२ टका।

नामकरण - (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका।

मुख्डन (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका।

निस्वत या सगाई (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका।

यज्ञोपवीत (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका।

साही छटी (१) २० टका, (२) १४ टका, (३) १० टका।

खोड़ी (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका।

शान्त (१) १२ टका, (२) १० टका, (३) ८ टका।

शान्त (१) १२ टका, (२) १० टका, (३) ८ टका।

मुकलावा—लड़की वाला।) और लड़के वाला।)

देशोन्नित फण्ड के लिए निकाल दिया करेगी। (२) यह रुपया चौधरियान कौम इकट्टा किया करेंगे, और

- मेकेटरी देशोन्नि फिरड के पास भारकत हजाम या किसी ऋौर लागी के सेजकर रसीद मँगा लिया करेंगे।
- (३) इस क्रयं का खर्च पंचायनी की मंजूरी से होगा, जो पंचायत की विरादरी मंजूर फ़रमावेगी।
- (४) संकेटरी देशोन्नित फरड इसका हिसाव माहवारी पंचायत को सुनाया करेगा। या बज़रिये अखबार या खतृत या इश्तहार इत्तला देगा।
- (प्र) यह रुपया सिफ धर्म के कामों में, जैसे गऊरज्ञा, पाठशाला, कालिज, मरम्भत व तामीर मकान मिस्ल धर्मशाल

व शिवालय वगैरः, या इजराय अखबार अथवा अखराजात विरादरी में सफे होगा। (६) इन तजाबीज़ को शाया करके और मुकामों की पञ्चायतों के पास मेजा जाए, ताकि यह देशोन्नति कएड हर जगह कायम हो जावे।

देवरात्र जो इस ,फणड को एक नहर्राक अथवा आन्दोलन सममते थे, इसलिए उपर उसका पूरा विवरण देना ज़रूरी था। फिर, इससे यह भी पना चलना है कि उन दिनों में आपकी विचार-धारा, मानसिक प्रवृत्ति और सार्वजनिक हलचल का रुख किम और था। यह स्पष्ट है कि अभी आप पर पूरी नरह आर्यसमाज का रंग नहीं चढ़ा था, नो भी देशोश्रिति की भावना आप में समा चुकी थी, समाचार-पत्र निकालने का विचार आपके दिमाग में घर कर चुका था और शिला के प्रसार की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो चुका था।

आप ही इस फ़रड के मन्त्री नियुक्त किए गयं और जालन्धर की विरादरी की स्वोक्ति मिलते ही आपनं दूमरे शहरों में इसके लिए आन्दोलन करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन २० जनवरी को आप करतारपुर गए। वहाँ विरादरी इकट्ठी हुई। कपूरथला से दीवान रामसज जो भी आ गये थे। आपका व्याख्यान हुआ। दीवान साहब ने आपका समर्थन किया। सारी विरादरी ने आपकी योजना को स्वीकार कर लिया। जब सभा शुरू हुई थी, तब करतारपुर वालों ने अपनी एक और योजना पेश की थी। उसे उन्होंने वापिस ले लिया। इस पर आपने अपनी डायरी में लिखा कि "आहा! सुमें किस कदर खुशी नसीब हुई ? खुशी क्यों न हो ? जिस देवराज को कभी लोग सीटना कहा करते थे, वह आज एक उत्तम तहरीक का प्रवर्तक हुआ।" करतारपुर से लोटे और अगले ही दिन फगवाड़ा पहुँचे। वहाँ की विगदरी का भी आपको

समर्थन प्राप्त हुआ। आप अपनी धुन में मस्त थे और देशोल्लिन फ़रुड के सहारे देश ब जानि की सेवा के हवाई किले खड़े करने में लगे थे कि

"श्रेयांसि वहविन्नाति" के अनुमार जालन्थर मे आपका विरोध

शुरू हुआ। जान-विगदरी के शयः सब मामलों में जैसा हुआ करता है, वैसा ही इस बारे में हुआ। दीवान रामजस और आप की विरादरी में इस प्रकार प्रतिष्टा कायम होना लोगों को सहन नहीं हुआ। डायरी के १६ से २२ फरवरी १८८४ तक के पस्ने

इस विरोध की चर्चा में भरे हुए हैं। उनका आशय यह है कि ''वीबान राज्ञस साहव सुफ में सलाह-मशवरा जेते रहते हैं। इसलिए लाला राभरतन दीवान साहव के खिलाफ रहते हैं। अफ़सोस कि इनको बुरे शब्दों से याद करते हैं। देशोन्नति-फ़रड

के भी ये लोग खिलाफ़ हैं। कारण मालूम नहीं कि क्या है? शहर के दा आदमी नत्थू चौधरी और गणेशी भी खिलाफ़ हैं। ख़ुदा जाने कि मेरे मन्त्री हो जाने से उनकी चौधर में क्या फ़र्क आ गया ? मैं मन्त्री होकर कोई स्वाथ पूरा नहीं करना चाहता।

ऐसे लोगों की सुक्ते परवा नहीं। मैं अपने विचारों पर सुदृढ़ हूं। आज नहीं तो मैं दस वर्ष में कामयाब होऊँगा। यह धर्म का काम है। लोग इसे बुरा क्यों जानते हैं? भारतवर्ष की दयनीय वशा पर भी इन लोगों को तरस नहीं आता। ईश्वर मुक्ते तेरी मदद दरकार है।" इसी सिलसिज में फिर लिखा है कि "लाला वालकराम ने आज देशोअति फएड के लिए बहुत कोशिश की। मगर लाला रामरतन दो घर की बिल्लो बने रहे। यही कहते रहे कि सारा भाईवारा इकट्ठा होकर फैसला करेगा। ईश्वर जाने, ये लोग क्यों देश के दुश्नन हो रहे हैं? मैं सुदृढ़ होऊँगा। अनत में सुक्ते सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह मपया हमारे पास जमा होता है। इम्मलिये यह तय किया गया है कि रुपया लाला हरजसराय के पास रहे। ईश्वर करे कि इम रुपये से अपना लाम करने का दुर्माव मेरे दिल में कभी पैदा न हो। मेरा उद्देश्य देश की सेवा करना है। कोई चीज सुक्ते इस फएड के लिए कोशिश करने से बाज नहीं रख सकती। कुछ लोगों की इच्छा है कि चन्दे की नादाद कम की जावे। यह हो सकता है। वह समय खुद हो आ जायगा, अब लोग देश के लिए अपने आप क्यादा चन्दा दिया करेंगे।"

पर, मालूम होता है कि जात-विरादरी के संकुचित दायरे में काम करने का उत्साह अधिक दिन कायम नहीं रहा। उसका प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि आपने अपना उत्साह शक्ति, समय और ध्यान एकमात्र आर्य समाज हारा देश-सेवा के काम में लगा दिया। यहाँ तक कि १००६-८० में जब आर्य समाज का अपना मन्दिर बनने लगा, तब अपने पास पड़ा हुआ देशोन्नति फ़रड का १४०) भी आपने उसी में लगा दिया। देशोन्नित फरड कायम करने की यह सूक या कल्पना आय समाज और कन्या-महाविद्यालय के कार्य में खूव विकसित होती है।

मम्भालते थे। इसलिए घर के काम का इतना भार या जिम्में वारी आप पर नहीं थी। फिर भी घर के काम-काज में आप पूरी तरह

वड़े भाई वालकराम आर पिना जी घर का मारा काम-काज

हाथ वटाते रहते थे। छात्रावस्था में भी ऋाप घर के काम-काज में काफी दिल-चम्पी रखते थे। मुकहसे आदि में अपने पिता जी की पूरी की सहायता किया करने थे। होशियारपुर में पढ़ते हुए यदि कोई काम वहाँ की अदालत का आ जाता था, तो आप ही उसे प्रा किया करते थे। १८६६ में वड़े भाई वालकराम की मृत्यु ऋौर पिता जी की बृद्धावस्था के कारण घर के काम-काज का श्रियेकतर भार त्राप पर त्रा पड़ा। उन्ही दिनों में महाविद्यालय के काम का भार भी श्राप पर कुछ कम न था। परायों श्रौर श्रपनो के विरोध के कारण महाविद्यालय का काम छोर भी अधिक भारी हो गया था। ऋाप महाविद्यालय के प्रबन्ध एवं ऋध्यापन श्रीर कन्यात्रों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें लिखने के साथ साथ साहूकारी और जमींदारी का काम भी वहुत योग्यता के साथ निभाते रहे । सं युक्त-परिवार होने से घरेलू काम-काज को निभाना इतना त्रासान नहीं था। साहुकारी त्रौर ज़मींदारी का सारा काम श्राप स्वयं ही किया करते थे। पिता जी के देहावसान के बाद ज घर की जायदाद के बटवारे का सवाल पैदा हुआ, तब आप की बहुत दुःख हुआ। दुःख बटवारे का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे सम्बन्धियों के कारण था, जो वटवारे को सुखपूर्वक श्रौर सद्भा-वना को कायम रख कर नहीं होने देते थे। १९१६-१७ का

श्रिधिकांश समय इसी वजह से बहुत श्रशान्त वीता। मानसिक उद्धिन्नता बहुत समय तक वनी रही। उन दिनों की डायरी के पन्नो

में इस वारे में लिखी गई पंक्तियों से उन दिनों की आप की मानसिक म्थिति का पता चलता है। उनमें लिखा है कि "मकानो की तकसीम की बाबन उलक्षनें दूर नहीं हुईं। न जाने इनका क्या परिणाम होगा? मन बहुत अप्रसन्त है।" किर लिखा है

कि " .....को बहुत समकाया, किन्तु बह नहीं समकता । इठ श्रीर लालच करता है। निवास के लिए हमने श्रापस में मकान

बांटे थे। उस में आराम का क़ियाल था, कीमत का नहीं। अब वह उसे उलटना चाहता है, यद्यपि मुक्ते कम हिस्सा मिला है, किन्तु जो बात कर ली गई, उस में परिवर्तन न करना चाहिए।" किनना सन्तोषी स्वभाव है ? यह मानसिक अशान्ति दीवान ( अब राय-

बहादुर) बद्रीदास जी के उद्योग से मई मास में दूर हुई। ईश्वर

को श्रापने उसके लिले धन्यवाद दिया।

साहूकारी ऋौर ज़मींदारी के काम-काज के लिए पिता जी ने श्राप को कुछ नसीहतें दी थीं, जिनका उल्लेख आपने २३ फरवरी १८८४ की डायरी में दिया हुआ है। वे नसीहतें ये हैं —" (१) रूपया (२) हाकिमों की इञ्जल, मेहनत और तकाज़ा, (४)

(१) रुपया (२) हाकिमा का इञ्ज़त, महनत आर तकाज़ा, (४) दूसरों को सबक देने के लिये किसी एकाव पर सख्ती, (५) ईमानदारी व धर्म भाव, (६) द्यानतदार मुलाजिम, (७) हिसाब व कागजान की पड़ताल, (८) स्त्राये जाए की खातिर, (६) कोशिश—साहूकारी के लिए ये बातें ज़म्सी हैं।" इसी के बाद स्त्रापने लिखा है कि "स्त्रार पिता जी की इन नसीहतों पर सब साहूकार चलने लग जावें. तो कभी वरवाद न हों। हमारे .खानदान की उन्नति का कारण इन बानों की ही पावन्दी है।

ईमानदारी की भावना स्त्राप में विद्यार्थी-स्रवस्था ने ही छाई

हुई थी। घटना साधारण है. लेकिन आपके स्वभाव पर काफी

प्रकाश डालने वाली है। उसका वर्णन स्त्रापने स्वयं इस प्रकार किया है कि "विद्यार्थी-जीवन में मैंने एक दकानदार से एक टोपी ख़रीदी। उसकी कीमत थी छः आना। पैसं पास न थे। फिर देनं का वायदा करके मैं घर आया और पैसे मेजना मूल गया। कुछ दिनों बाद बाज़ार गया, तो पैसे देने याद आये। टोपी बाले की दूकान पर गया । उस दुकान पर ऋब एक अजान बैठा था । पूछनं पर पता चला कि टोपी वाला एक सप्ताह हुआ। दूकान छोड़ कर किसी दूसरे शहर चला गया है। मैंने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की। पर, कुछ भी पता द चला। टोपी की की मत मैं उसको अदा न कर सका। जब भी कभी उस दुकान के पास से गुजरता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत रंज होता है। वह पाप मेरे सिर पर रहा। लेनदार की निस्वत कर्ज़दार को श्रदायगी की ज्यादा क्रिक्र होनी चाहिए।" ईमानदारी की यह सात्विक भावन देवराज जी के जीवन में पवित्रता पैदा कर उन्हें वास्तव में सन्त वना डालती है। २४ अप्रैल १८८६ की डायरी में आपने बड़े अभिमान के साथ लिखा है कि "गाँव में कई आसामियों के साथ हिसाब-किताब किया। आसामियों का हमारे हिसाब पर इतना भरोसा है कि वे रसीद भी नहीं माँगते। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।"

इसी प्रकार मेहनत और कोशिण करने का ती यह हाल था कि अपने हाथ से छोटे से छोटा काम करने में भी आपने कभी संकोच नहीं किया। १८८४ की २४ फरवरी की डायरी में लिखा है कि 'इसमें शक नहीं कि लोग मुक्ते साथ कुदाल लिए आड़ बनाते देखकर ज़रूर हँसते होंगे। सगर ज़मींदारों को इसमें शर्म क्या ? मेरी राय में मेरी मन्यता, उन्नति स्रोर सजनता में ज़मीं-दारी के काम से कोई ,फर्क नहीं जाता, बल्कि नौकरों और दूसरे लोगों का भी काम की और रुभान होता है।" खेत में फावड़ा पकड़ कर काम करने के साथ-साथ आप हल चलाने, खेत में पानी देने. पोदे लगाने और गेंहूँ काटन आदि का भी मब काम करते थे। इस धादत से भी आपको अपने सार्वजनिक जीवन में अच्छी सहायता मिली। आर्य समाज में चपरासी तक का काम करने में श्रापने कभी लजा अनुभव नहीं की। १८८८ में श्राय समाज का जब मन्दिर बना, नब आपने उसके लिए अपने सिर पर ईंटें ढोई । उत्सव के लिए खम्मे गाडने का कामः स्वयं किया । महाविद्यालय का वगीचा और वहाँ की इमारतें आपके इस स्वभाव की चिर-काल तक साजी देती रहेंगी।

जालन्धर में सार्वजनिक जीवन का सब में पहिला अनुभव आप को म्युनिसिपल चुनाव से भिला। १८८४ के चुनाव में आपके पिता जी भी खड़े हुए थे। उनका मुकावला वागे खां से था। पिता जी सफल हुए, लेकिन आपका दिल चुनाव से फिर गया। आपने लिखा है कि "लोग कंवल यश या धन की इच्छा से लोकल सैल्फ गवन मेंट के लिए कोशिश करते हैं। दंश-सेवा को अपना फर्ज सममने वाले बहुत कम हैं। " वोटों को वावत विलायत का-सा हाल होता जाता है। वागे खाँ ने वोटों के लिए मुसलकानों को अपनी तरफ करने को साम्प्रदायिक सवाल उठाया है।" इसके वाट आप १६९६ तक चुनाव के मंफटों से दूर रहे। तब रायजाना मक्तरम जी प्रान्तीय धारा-सभा के लिए खड़े हुए थे। उनके लिए आपने बहुत कोशिश की थी। आस-पास के शहरों में दौरा भी किया था। उसमें भी कामयावी हासिल हुई थी।

देश-सेवा अथवा देश-भक्ति की जो भावना हृद्य में अँकुरित हो चुकी थी, उसको उन दिनों के अँमें ज हाकिमों के हुर्ज्य वहार के कारण विशेष बल मिला। १८८४ की २३ फरवरी की डायरी में लिखा है कि "आज मैं मि० सीवर से मिलने गया। अँमें ज देसियों की बहुत कम इज्ज़त करते हैं। अय आर्यावर्त ! तेरे बच्चे क्या हाल भुगत रहे हैं ? दूसरे लोग तेरी दोलत पर मज़े उड़ा रहे हैं।" फिर लिखा है कि "निक्कूमल व मुरलीमल गज़ाराम वाले मुकद्दमें में बड़े घवराए हुये हैं। सच है कि अँगरेज़ी राज में सचा भी डरे और भूठा भी।" १८८७ के फरवरी मास में विक्टोरिया

की जुबली पर भी आपको कुछ एसा ही अनुभव मिला। जालन्यर शहर में हुई जुवली की रोशनी और आतिशवाजी देखने तो आप गए ही नहीं थे, लेकिन पिना जी के साथ जालन्धर छावनी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ से लौट कर आपने अपनी डायरी में लिखा कि "वहाँ वड़ी दुर्रशा हुई। ऋँगेज देसियों को कुत्तों से भी वदतर ख़्याल करते हैं। कभी एक जगह विठाते है. कभी दूसरी जगह। अन्त में हम मवको वाहर निकाल दिया गया। हाय ! भारतवासियो ! तुम्हारी क्या हालत है ? सबका सब देसी शिष्ट-मण्डल आज की कार्यवाही पर नाराज है। हम जलसं को छोड़ कर चले आए।" इन घटनाओं का स्वाभाविक परिगाम जा होना था, वह हुन्या । त्रार्य समाज के मन्त्री के नाते डिप्टी कमिश्नर सं आपनं उनको समाज की श्रोर सं मान-पत्र दंने की इजाजन मॉर्गा । जशब ऋाया कि ऋवकाश नहीं है । इस पर श्राप लिखते है कि " हमें भी अधिक ज़रूरत न थी। अञ्झा हुआ, यह जवाब आ गया।"

आप १८६० में जैलदार हुये और उस के बाद आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे, लेकिन सरकारपरस्त कभी नहीं रहें। सरकारपरस्ती या राजभिक्त आप को छू तक नहीं गई थी। कॉम्रेस के कार्य में आप ने अपने को प्रत्यक्त रूप से कभी नहीं लगाया, क्योंकि कन्या महाविद्यालय के काम में भी अपने को लगा देने के बाद आप के पास दूसरे किसी काम के लिए समय ही कहाँ था? फिर भी उस की और आप का सुकाव था।

श्राप के हृद्य में उस के लिये काफ़ी स्थान था। १८८८ में भीमजी श्रोर वावू सुरलीधर काँग्रेस के प्रचार के लिए पंजाव पधारे थे।

मुसलमानों ने गुमराह करने वाले लोंगों के बहकाने में आकर आप के प्रचार में विघ्न पैदा किए। जालन्धर में भी वैसा ही हुआ। आप उन के हर एक न्याख्यान में जाने थे। उन के सम्बन्ध में ३० सितम्बर १८० की डायरी में लिखा है कि "मुसलमानों पर अफ़सोस हैं कि न्यर्थ ही विरोध करते हैं। सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं होता, फिर विरोध का क्या कारण है? 'जालन्धर में जो भी कोई देशभक्त आना, आप उसके न्याख्यान में ज़रूर जाते और उसको महाविद्यालय में लाकर कन्याओं के सामने भी उसका न्याख्यान ज़रूर करवाते। कोई ऐसा देशभक्त नहीं, जो जालन्धर आ कर महाविद्यालय में न गया हो। कुछ लड़िक्यों को लेकर आप यथासम्भव कांग्रेस के

उन दिनों में आप के जीवन में जो सब सं श्रच्छी और श्रमुकरणीय बात पैदा हुई, वह थी समय की पावन्दी। सबेरे उठने के श्राप श्रादी थे। घूमने जाने की भी आपकी पुरानी श्रादत थी। एकान्त सेवन का नियम भी शुरू किया। यह प्रायः मानसिक शान्ति के लिये किया जाता था। जटिल समस्याओं को एकान्त सेवन के समय इल किया करते थे। इस समय जटिल से जटिल समस्या भी सहज में इल हो जाती थी। १८८४ की २३ जून

की डायरी में लिखा है कि "वावू निहालचन्द तशरीफ लाये। मुमे

अधिवंशनों में जाते रहे।

ममय का पावन्द देख कर बहुत खुश हुये। सचमुच समय की पाबन्दी उन्नति के लिये पहली बात है। " समय की यह पाबन्दी जीवन की श्रान्तिम घड़ी तक बनी रही। इसी का परिगाम था कि श्रापन ७५ वर्ष की श्रासाधारण श्रायु प्राप्त की। शरीर में बुढ़ापा छा जाने पर भी मन में युवकों का सा उत्साह श्रीर उल्लास बना रहा। जिस काम को हाथ में लिया उस पार लगा कर ही दम लिया।

१८६४ की दुर्घटनाओं का उल्लंख भी इसी प्रकरण में कर लंना ठीक होगा। इन दोनों दुर्घटनाओं में आप बाल-बाल मृत्यु से बचे। एक बार आप कहीं जा रहे थे। फिल्लोर में गाड़ी ठहरने पर पेशाब के लिये नीचे उत्तर गए। दूसरी लाइन में खड़ी हुई माल गाड़ी के पिहेंचों के बीच में बैठ गए। आधा सैकिएड ही हुआ था कि माल गाड़ी चल दी। तुरन्त पीछे हट कर सम्भल गए। दूसरी बार किसी विचार में मन्न आय समाज से घर जा रहे थे। रेल का फाटक खुला था। ख्याल न रहा कि रेल की पटरी आ गई है। वहाँ पहुँचे कि गाड़ी सिर पर आ पहुँची। एक ही च्या में आप उसके नीचे आ जाते, पर, एकाएक सम्भल गए और बच गए। इस प्रकार मौत से बचने की घटनाओं का उल्लेख करने के बाद आपने अपने जीवन की आकांचा का उल्लेख इन शब्दों में किया है कि "ईश्वर, यह जीवन अवलाओं के उद्धार मे

श्रप ग् हो।" सचमुच जिस महापुरुष की यह आकांका थी। उसका जीवन ऐसी आकस्मिक घटनाओं का शिकार नहीं हो मकता था। आकां ज्ञा की पूर्ति को देवराज जी ने अपने जीवन का मिशन बना कर अन्तिम माँस तक अपने को उसी में योगी को समाधि के समान लगाए रखा। उससे जरा भी चल-व्चिल नहीं हुए।

## ८-जैलदार और आनरेरी मनिस्टेट

उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारत में अङ्गरेज़ी राज का सितारा वूलन्द हो रहा था। हिन्दुस्तानी सेठ साहूकार एवं रईस सरकार के

कुपा-पात्र बनने की कोशिश में थे और सरकार को भी ऐसे लोगोंकी जरूरत थी। त्रापका घराना भी साहुकार त्रौर रईस था। दादा

जमनादास जी के दिनों में करीव १८४३-४४ में जालन्थर शहर मे म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, लेकिन शहर में कुछ लोग चौधरी या

पञ्च होते थे। ने म्युनिसिपैलिटी श्रौर श्रानरेरी मजिस्ट्रेटी का काम विना इस पद के भी किया करत थे। लाला जमनादास जी बड़े

अरसे तक यह काम करते रहे । पिता लाला सालिगराम ने १⊂६१ मे

जेल दारोगा का काम किया। १८६७ में उना में तहसीलदार होकर

चले गए। १८७५ में वे त्रानरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए ऋौर उन्हे भोगपुर थाना में मजिस्ट्रेटी करने का ऋधिकार दिया गया।

१८८४ में वे म्यूनिसिपल बोर्ड ऋोर ज़िला बोर्ड के सभासद् हुए । १८८६ में लोकल वोर्ड के प्रेसिडेस्ट भी हो गए। इस परम्परा का कुछ प्रसाद देवराज जी के हिस्से भी त्याना था । पिता जी म

श्रापकी श्रदूट श्रद्धा-मिक्त थी। उनकी श्राज्ञा का उल्लंधन करना

आप के लिए सम्भव नहीं था। बड़े पुत्र बालकराम को शराब का बहुत अधिक व्यसन होंन और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाने से पिता जी की सब आशाओं एवं आकाँचाओं के केन्द्र देवराज जी रह गए। इसी से १८६० में पिता जी के आग्रह पर, अपनी इच्छा के सर्वथा विपरीत श्रापको जैलदारी का काम सम्भालना पड़ा। २२ ऋप्रैल १८६० को चाप छ: माह के लिए पिता जी के स्थान पर अस्थायी तौर पर जैलदार बनाए गए, लेकिन ४ ही मास मे ३० त्रगस्त को स्थायी जैलदार नियुक्त कर दिए गए । १८८०, १८६० और १६०० की मदु मशुमारी में आपने ख़ब काम किया। उसके लिए आपको सरकार सं सनते और सार्टिकिकेट भी प्राप्त हुए। शहर और ज़िले में हैज़ा, प्लेंग आदि की बीमारियाँ फैलने पर भी आपने खूब सेवा की । उस समय के असिस्टेट कमिश्नर माण्टगुमरी ने श्रापके कार्य की सराहना करते हुए लिखा था कि "ज़िले व शहर के कुछ लोगों ने यदि लाला देवराज जी के मुकाबले में मुमे अधी सहायता भी दी होती, तो मैं बहुन काम कर सकता और प्लेग से बहुतों की जान बचा सकता।" आपके जैलदारी के काम और विद्यालय की भी इस पत्र में अच्छी तारीफ़ की गई है।

सचाई और ईमानदारी के साथ सब काम को निवाहते हुए भी जैलदारी के काम में आपका दिल कभी नहीं लगा। १८६८ की डायरी के ४ अगस्त के पन्ने पर लिखा हुआ है कि "आजकल जैलदारी का काम बहुत कसरत से करना पड़ता है। सच तो यह है कि मुक्ते जैलदारी का काम पसन्द नहीं। हुकाम बहुत ज्याद द्वाव डालते हैं। खास कर पुलिस यह उम्मीद करती है कि जैलदार उचित त्र्यनुचित जिस तरह भी हो उसके कहने के त्र्यनुसार काम करे। मुक्त से यह हो नहीं सकता। जैलदारी का काम सिर्फ लाला जी के हुक्म की तामील करने के लिए कर रहा हूँ।" लाला जी से मनलब पिता जी से है।

पिताजी का १६१३ में देहावसान हुआ,तो श्रानरेरी मजिस्ट्रेटी

'भी सिर पर त्रा पड़ी। कुछ मित्रों त्रोर रिश्तेदारों के दबाव में त्राकर एक दरखास्त दे दी थी। बस, उसो पर १५ दिसम्बर १६१३ को मिजस्ट्रेटी मिल गई। उस समय के डिप्टो कमिश्नर ने त्रापने हाथ से त्रापकों वधाई का पत्र लिखा त्रोर यह त्राशा प्रगट

की कि आप भी अपने पिता के समान आजीवन मजिस्ट्रेटी के अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। आनरेरी मजिस्ट्रेटी का काम भी आपने पूरी योग्यता के साथ निवाहा। कभी किसी को अपने पर अँगुली उठाने का मौका नहीं दिया। हिन्दुओं और मुसलमानो, जनता और अधिकारियों—सभी में आप एक सरीखे लोक-प्रिय थे। कन्या-महाविद्यालय के समान ही अदालत का काम भी नियमपूर्वक करते थे। अकारण अदालत के काम में कभी नागा नहीं किया और मजिस्ट्रेटी के नाते अपने सिपुर्द किए गए काम को पूरा करने में कभी गफलत नहीं की। मुहर्रम, रामलीला आदि पर समान दृष्टि से और निष्पच्चभाव से अपना कर्तव्य-पालन करते रहे 'इण्डियन वार लोन' के उगाहने में आपने जिस तत्परता का परिचय दिया; उसके लिए आपको शाही सनद मिली। लेकिन, १६२० में देश में खिलाफत और स्वराज्य के आन्दोलन का सूत्रपात होने पर

आपने 'श्रानरेरी मजिस्ट्रेटी को तुरन्त नमस्कार कर दिया। मानों उससे छुटकारा पाने के लिए आप किसी ऐसे अवसर की खोज ही में थे।

- ११ अवत्वर १६२० को आनंरी मिजिस्ट्रेटी की तिलांजली दें डाली। उसको छोड़ने के कारण आपने अपनी डायरी में इस प्रकार लिखे हैं:-
- (१) मैंने अनुभव किया कि मजिस्ट्रेटी से पहिले लोग मेरे साथ अकसर अच्छी तरह मिलते थे । अपना काम छोड़ कर मेरी बात सुनते थे । लेकिन, आनरेरी मजिस्ट्रेट होने पर मैं उनकी नज़रों से गिर गया ।
- (२) मैं अफसरों की ख़ुशामद करना और उनको ख़ुश करने के लिए बाते बनाना नहीं जानता था।
- (३) पुलिस को खुश नहीं कर सकता था। मेरे क्याल में जो आदमी ख़ुशामद, चापलूसी और जोहज़ूरी में साहिर नहीं वह आनरेरी मजिस्ट्रेटी नहीं कर सकता। मेरे अन्दर इन सब बानों का अभाव था। इस लिए मैंने उससे स्वीका दे दिया। मजिस्ट्रेटी मुक्ते केवल एक दरखास्त पर बिना किसी विशेष कोशिश के मिल गई थी।"

जिस देव पुरुष ने देश की देवियों को स्वासिमान श्रोर स्वदं-शाभिमान का पाठ पढ़ा कर उनकी—-

> "एह देश रसीला साडा ए। एह देश रंगीला साडा ए॥

एह देश फलाँ ते फुल्लाँ दा ।

निर्माल निर्दयाँ कूलाँ दा ॥

एह देश हिमालय पर्वत दा ।

जग सारे विच उच्चा मंडा ॥

ऋषि मुनियाँ दा जो प्यारा ए ।

सो भारतवर्ष हमारा ए ॥"

के गीत लिखाए थे, वह कैसे सरकारपरस्ती के वातावरण में गुज़र कर सकता था ? उसके लिये यह सम्भव ही नहीं था कि कन्यात्रों को तो देश-भिक्त व देश-सेवा के गीत सिखावें और स्वयं खुशामद, चापलूसी एवं जी-हुजूरी में लगा रहे। लड़िकयों को आजादी का पाठ पढ़ाने वाले देवराज जी आनरेरी मिजिस्ट्रेटी का परित्याग कर स्वयं भी आजाद हो गये।

## ९--- ऋख्वारी दुनिया में

"मैं जब ६-१० साल का था, नो उन दिनों में" ''इन्द्र<del>-स</del>मा''

का नाटक करने वाले कुछ लोग जालन्थर में आए थे। यह नाटक पिता जी ने घर में भी करवाया था। इस पर मैंने भी एक नाटक लिखा था, जो "इन्द्र-सभा" की नक़ल था। तुकवन्दी के लिए यह में री पहली कोशिश थी। मैंने इनमें परियों के अनीखें नाम रखे थे। जैसे रत्तो, सत्तो, चोखी आदि। एक दिन वड़े भाई स गुली-डरखा खेलते समय कुछ लड़ाई हो गई, इस पर उन्होंने में रा वह नाटक फाड़ दिया। में री दूसरी तुकवन्दी विभिन्न विषयों पर थी। उन में से एक नो अपने पड़ोस के एक लड़के पर थी. दूसरी श्रपने एक अन्य सहपाठी की निन्दा में श्रौर तीसरी बाबू ख़ुशहालचन्द की तारीफ़ में। फिर मैंने समाज मे आकर मों किवताएं की वे ईरवर-प्रार्थना के बारे में थी।" डायरी की इन 'प'क्तियों' से पता चलता है कि चरित्रनायक में कलम चलान का शौक बहुत छोटी अवस्या में ही पैदा हो गया था। यह शौक जव परिष्कृत हुत्रा चौर हृऱ्य में देश व समाज की सेवा की भावना जागृत हुई तब लाला देवराज जी को कुराल लेखक, भावुक कवि, सफल पत्रकार और यशस्त्री साहित्य-सेन्नी वनने में अधि॰

समय नहीं लगा । आपके साहित्य सौर साहित्य-सेवा क

पश्चिय स्वतन्त्र रूप में अगले पृष्ठों में दिया जायगा। यहाँ तो केवल समाज-सेवा के नाते उनके पत्रकार-जीवन के परिचय मे कुछ पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं।

लिखने का नियम वनाया और उसको यथा सम्भव प्रयत्नपूत क निवाहा। वे सब डायरियाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी

१८८० से २० वर्ष की ऋाय, से, ऋापने ऋपनी डायरी मे

उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि आप को लिखने-पढ़ने एवं स्वाध्याय की ओर विशेष रुचि रही है। डायरी लिखने का नियम आपने पिता जी की देखा-देखी बनाया था। वे भी नियम से अपनी डायरी लिखा करने थे। उस समय आप मैट्रिक में पढ़ते थे। समाचार-पत्रों के लिए लेख लिखने का कम भी तब से ही शुरू हो गया था। २० नवस्वर१८८० को आप 'तिजारत" नाम के उर्दू साप्ताहिक के संवाददाता बन गये और अन्य अनेक कुशल एवं सफल पत्रकारों के समान आपने सम्वाददाता के रूप में ही पत्रकार के जीवन में प्रवेश किया। १८८४ में जब आप जालन्धर आकर रहने लग गए तब "केसरी" के सम्पादक ने आप से उसके लिए लेख लेने शुरू किए और कुछ समय बाद आप ही उस के

ंदशोन्नति फण्ड' कायम करते हुए आपके सामने बिरादरी का एक रिसाला निकालने का भी विचार था और फण्ड के उद्देश्यों में भी यह बात दर्ज थी। लाला मुन्शीराम जी ने

सम्पादक बन गए। त्रापके सम्पादकत्व में पत्र का रूप रंग स्रोर

सम्पादन सव बदल गया ।

आयं समाज के कार्य के लिए जब अपने सुप्रसिद्ध पत्र ''सद्धम प्रचारक'' का प्रकाशन, आरम्भ किया, तव उनके इस काम में पूरा हाथ बटाया। पहिले लेख आदि लिखते रहे। फिर २ ऋप्रेल १⊂६० को उसके सम्पादक हो गए। कन्या-महाविद्यालय के बारे मं लाला मुन्शीराम जी आदि से कुछ मत-सेद हुआ, तो त्रापको विद्यालय के, प्रचार उस पर किए जाने वाले आक्षेपो का जवाब एवं उसके वारे में पैदा किए जाने वाले भ्रमों का निराकरण करने के लिए पत्र की ज़रूरत अनुभव हुई। ३ फ़रवरी १८६६ को यह सूचना निकाली गई कि मो प्राहक मिल जाने पर "सहायक" गुरू कर दिया जायगा। ? माच १८६ को लाला बदरीदास और आप के सम्पादकत्व में उसका प्रकाशन शुरू कर दिया गया। उस समय पत्रकार का काम कितना सहल होगा? त्राज कीन सो प्राहकों पर पत्र निकालने का साहस कर सकता है? मालृम होता है कि "सहायक" साल डेट साल से अधिक नहीं चला। हिन्दी की मासिक पत्रिका "पांचाल पण्डिता" "सहायक" सं भी दो वर्ष पहिले नवस्वर १६६७ में शुरु की गई थी। उसके करीब २० पृष्ठ होते थे. १६ हिन्दी के और ४ अंगरेज़ी के। हिन्दी के पृष्ठ लाला देवराज जी लिखते थे और अंगरेज़ी के लाला बद्रीदास जी। १६०१ अप्रैल मे अंगरेज़ी के पृष्ठ वन्द कर दिये गये श्रोर "पत्रिका" विशुद्ध हिन्दी में निकलने लगी। तव से दो वर्ष तक आपने अकेल उसका सम्पादन किया। अनवरी १६०३ सं परिडता सावित्रीदेवी उसकी उपसम्पादिका बनाई गई पञ्जाब में हिन्दी में सब से पहले निकलने वाली यही पत्रिका थी और सम्पादिका का कार्य करने वाली सब से पहली देवी सावित्री जी थीं। "पांचाल परिडता" थी तो महाविद्यालय की मासिक पत्रिका, लेकिन उसका सञ्चालन स्त्री-जाति के उपकारार्थ होता था और इस में सन्देह नहीं कि पत्रिका ने इस उद्देश्य की पूरा कर के अपने जन्म की पूरी तरह सफल कर दिखाया । स्त्रियों और लडिकयों में लेख लिखने की प्रवृत्ति पैंदा करने के लिये कोई न कोई प्रतियोगिता सदा ही रखी जाती थी और प्रतियोगिता में प्राप्त होने वाले लेखों को "परिडता" में प्रकाशित किया जाता था। महाविद्यालय के समा-चारों को तो नाम-मात्र का स्थान मिलता था , बाकी पत्रिका में स्त्रियोपयोगी लेख, महिला-अन्दोलन और उनकी जागृति के समाचार रहते थे। कन्या-पाठशालाखों के समाचारों और स्त्री-समाज के उत्सवों के ममाचारों को विशोष स्थान दिया जाता था। पंजाब के बाहर की महिलाओं की संस्थाओं की गति-विधि का विवरण भी दिया जाता था। एक अङ्क में श्रीमती सरोजनी नायदू की कविताओं की चर्चा है और दूसरे में उनकी जीवनी है। बङ्गला पत्र "श्रन्त:पुर" की सम्पादिका श्रीमती बनलता देवी के देहावसान पर पूरे एक पृष्ठ में शोकोद्नार लिखे गये हैं। पौराग्यिक गायात्रों को सरल भाषा त्रौर उत्साहवर्धक हंग मे लिख कर प्रकाशित करना "पत्रिका" की विशेषता थी। ये कथायें

प्रायः देवराज जी स्वयं लिखा करने थे। देवराज जी की इच्छा 'परिड्ना' को 'सरस्वनी' के ढंग की पत्रिका वनाने की थी। उन्में एक जगह आपने लिखा है कि "परिड्ना अधिक काम करना चाहनी है। इनलिये इसे अपना आकार बड़ा करना पड़ा है। इसकी इच्छा महीने में दो बार प्रकाशित होने की है " फिर इसके 'मरस्वती' साईज से प्रकाशित होने की भी सुचना दी गई है। पर, सालूम होना है कि १६०६ के अन्त में इसका अन्तर्धांत हो गया।

कन्या-महाविद्यालय के प्रचार की दृष्टि में २४ नवस्वर १६१० की उर्दू मात्राहिक "भारत" आप के ही सम्पादक-त्व में करीब तीन वप चला मालूम होता है। १६२०-२१ में हिन्दी की मामिक "पत्रिका" "भारती 'निकाली गई, जिमने "पाँचाल परिडता" के अभाव की पूरा करने का यत्न किया। जून १६२२ से महाविद्यालय की पत्रिका के रूप में हिन्दी का मासिक "अलिब्द-सखा" अब तक निकल रहा है। इसका सम्पादन विद्यालय की स्नातिका मोगा की कुमारी सत्यवती ने चिरकाल कक किया। अब राहों की कुमारी शकुन्तला देवी कर रही हैं। बीच में कुछ समय के लिये विद्यालय के हिन्दी के प्रोफेसर पंठ चेतराम शम्मी भी इसका सम्पादन करते रहे।

इस प्रकार अववारी दुनियाँ में लाला देवराज जी को निस्सन्देह सफल पत्रकार और कुशल लेखक कहा जा सकता है। आपकी साहित्य-सेवा और भी अधिक यशस्वी और महान् थी।

## धर्म-संशोधकों श्रौर समाज-सुधारकों को श्रपने जीवन मे

१०---धर्म-संकट

बड़े बड़े संकटों श्रीर मुसीवतों का सामन' करना पड़ता है। कोई ऐसा सहापुरुप नहीं हुआ, जिसे धर्म-संकट का मामना न करना पड़ा हो। सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया। ईमा को शूली पर लटकाया गया। मुहम्मद पर ईट-पत्थर बरमाये गये। गौतम बुद्ध श्रौर ऋषि दयानन्द को घर का परित्याम करना पड़ा। कितनों को ही जात-बिरादरी और घर वालों के अनाचार और

अत्याचार का शिकार होना पड़ा। पानी को नेज धारा के विरुद्ध तैरने के लिये मुजाओं में काफी शक्ति स्रोर मामर्थ चाहिये।

हमारे चरित्र-नायक भी वहती धारा के विरुद्ध तैरने बालों में से थे। राजभक्त परिवार में देशभक्ति का सपना देखते हुये उन्होंने श्रॉखें खोली थीं। पौराशिकता के दुर्ग सोंधी वंश में वे समाज-

सुधार की आकांचाओं के साथ प्रगट हुये थे। उनके सार्वजनिक जीवन का श्रीगर्गाश आर्यममाज की सेवा के साथ हुन्ना था। म्त्रीजानि की, हीन एवं पराधीन मिथित के विरुद्ध विद्रोह करने की उन्होंने छात्रावस्था में ही ठान

ली थी ऐसे टेशभक्त ु समाज-मेनक और विद्रोही को

विराद्री में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब देवराज जी दिल खोल कर आर्थ समाज के काम में लग गये और दिन-रात सनातन-धर्म-सभा में शाम्त्रार्थ होने लगे, तब पुरानं ख़्यालान के लोगों ने विराद्री से ख़ारिज करने की धमकी के माथ माथ पिता जी के पास जा कर शिकायतें भो करनी शुरू कीं। ऐसे लोगों के पास ये दो ही साधन थे। इन दोनां को आपके विरुद्ध पूरी तरह काम में लाया गया। जात-बिरादरों में ख़ारिज किये जाते की घटना का वर्णन स्वामी अद्धानन जी (तब लाला

देवराज जी के पिता कड़र मनातनी थे। समाज त्रीर

मुन्शीराम जो ) ने "कल्याया मार्ग का पथिक" नाम से लिखें गये आत्म-चित में लिखा है। उसमें आपने लिखा कि "थापर खित्रयों के दीवानखाने में आर्य समाजियों को जाति-च्युत करने को व्यवस्था देने के लिये ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई गई। शहर में बड़ी हलचल मच गई। जिनके लड़के, पोने, दोहते. मतीजे, आदि आर्य समाजी थे, वे उन ब्राह्मण धर्मामिमानियों की सूचि बनाने लगे, जिनकों काला अचर सैस बरावर था और जो गायत्री मन्त्र से भी अनिम्न थे। व्यवस्था देने बालों में किसी के सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध था कि वे एक सम्बन्धिनी स्त्री में फँसे हुये हैं। दूसरे शिरोमणि श्रोर लोकमान माने जाने वाले भी व्यभिचार दोष के लिये वदनाम थे। नीमरे जुएबाज़ थे। देवराज जी ने भी इसमें में ही एक में जनेऊ लिया

था। वे उनके पास मेरे साथ गये और उनसे बोले--"परिइन जी

आप मेरे गुरु हैं। आप पञ्चायन की जिये। हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्त है, उसको पहिले गांधे पर सवार करके देश से निकाल दिया जाय, तब हम अपनी सकाई पंश करेंगे।" दंबराज जी की धमकी काम आ गई। पंचायत का समय आया. तो शिरोमिशा जी प्रातः काल ही दिकिट कटवा कर अमृतमार चल दिये। दंबराज जी के गुरु हाथ में लोटा ले, कान पर जनें उ चड़ा सबेरे दस बजे जो जक्कत को गये, तो शाम तक वापिस नहीं लोटे। पंचायत में पाँच भी ब्राह्मण न आये।"

जान-बिरादरी के, बिह्ण्कार का नोपखाना तो इस प्रकार फेल हो गया। उसका भय देवगज जी के मन में कभी भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन, अर्जुन के समान घर के बड़े-वृहे लोगों, बिशेष कर पिता जो की नाराज़गी का सामना करना आपके लिये कठिन हो गया। उसके लिये महात्मा बुद्ध और महिंप द्यानन्द के समान एक ही मार्ग था कि घर का परित्याग कर दिया जाय। दो बार पेसा करने का मौका आया और दोनों ही बार पिता जी को हढ़-निश्चयी पुत्र के सामने मुकना पड़ा। पहली घटना २० मार्च १८८० की है। इसका वर्ण न आपने अपनी उस दिन की डायरी में इस प्रकार लिखा है। "लाला जी समाज के बारे मे सम्बत नाराज़ हैं और फ़रमाया कि हमारी इससे बहुन बदनामी होती है, तुम कहीं बाहर चले जाओ। मैंने देखा कि लाला जी को मेरे से कष्ट पहुँचता है। बस, मैंने घर की सारी चाबियाँ उनके हवाले कर दी

चौर सफ़र की तय्यारी कर ली। इरादा था कि कोटा जाकर यहाँ नौकरी कर लूंगा और आर्य समाज का काम करूंगा। लाला मुन्शीरामजी से भी सलाह कर ली थी। सब असवाब बाँध लिया। घर के किसी भी श्रादमी को कुछ भी मालूम नहीं है कि में श्रपनी प्यारी स्त्री, पुत्र गन्धव श्रीर माँ तथा भाइयों से विछुड़ने वाला हूं। समाज जालन्थर से वैराग्य होने वाला है। फिर भी मुक्ते हौसला है। कहीं भी जाउँगा. मेरा दिल जालन्यर आय समाज के साथ रहेगा। मैं अपनी मेहनन से खाऊंगा अोर कुछ वचन जालस्थर समाज को भेजूंगा। दुपहर को लाला जी ने मुक्ते बुलाया श्रीर कहा कि अब हम नाराज़ नहीं हैं। यह भी जाहिर किया कि श्रार समाज श्रच्छी चीज़ है। सगर, ज़रा सोच-समक कर कार्य किया करो । उस तरह की वहत-सी वाते कहीं । पर मेरा इरावा पुरुता ही रहा। लाला जी ने यह देख कर लाला गुरुदितामल की वुलाया और मुक्ते समकाने के लिये मेर पास भेजा । उन्होंने समभाया कि पिता जी त्राय समाज के उसूल को पसन्द करते है श्रौर उसका काम करने की हर तरह की इजाज़त देते हैं। इस पर मुक्ते यह फैसला करना पड़ा कि मैं घर से न जाऊं त्र्योर न जालन्वर आर्य समाज से जुदाई लूँ। मैंने समाज का कार्य करने का दढ़ निश्चय कर लिया ।"

दो साल बाद १८८६ में फिर ऐसी ही स्थिति पैदा हुई : फरवरी के शुरु में पिता जी को लोगों ने फिर भड़का दिया । इस घटना का उल्लेख करते हुये देवराज जी ६ फरवरी १८८६ की डायरों में लिखते हैं कि "लाला गुरुदित्ता मल ने लाला जी का लाला मुन्शीराम के नाम लिखा हुआ एक खत लाकर दिया। इसमें लिखा था कि देवराज के सबब हमारी बड़ी बदनामी होती है। इस लिये देवराज या तो समाज को छोड़ दे अथवा यहाँ न रहे। मैं रात भर इस बात पर विचार करता रहा। मेरे अन्तरात्मा ने कहा कि "धर्म से बढ़ कर और कोई पदार्थ नहीं है। बस, दुआबा

⊏ फरवरी को थोड़ा–सा सामान साथ ले, ईश्वर को स्मरण

जालन्थर के लिये एक मिसाल बन जानी चाहिये।"

कर, घर से में रठ के लिये चल दिये। सहारनपुर तक पकड़े जाने का भय रहा। उसके बाद पकड़े जाने का सब भय जाता रहा। में रठ से अलीगढ़ पहुँ चे। वहाँ डा० किरानचन्द के यहाँ निश्चिन्त होकर रात काटी। ६ करवरी को सबेरे १० बजे इलाहाबाद के लिये रवाना हो गये १० को सबेरे ३ वजे वहाँ पहुं चे। स्टेशन से वैदिक यन्त्रालय गये। यन्त्रालय से मतलब छापालाना है। उसके मैनेजर लाला शिवदयाल सिंह के अतिथि रहे। शाम को समाज के अधिवेशन में भी शामिल हुये। समाज का चुनाव था। उसे देख कर प्रसन्न हुये। बाज़ार में होने वाले प्रचार को भी देखा। रात को

पहुँ चे। स्टेशन से ६ रिपन स्ट्रीट में बाबू महावीरप्रसाद के मकान पर गये। ये दृढ़ आर्य और ज्यापारी सज्जन थे। इनको इतना ही पता दिया कि रंगून जा रहा हूँ। वहाँ अनेक आर्य सज्जनों से मिले।

भी वहाँ ही आराम किया। ११ फ़रवरी की सवेरे द बजे कलकत्ता के लिये विदा हो गये। १२ फ़रवरी की सवेरे द बजे कलकत्ता

पं ० रहर्त्त जी कं साथ समाज-मन्दिर गये. त्रायांवर्ते प्रेस देखा और अहाज़ की यात्रा के लिये खाने-पीने का कुछ आवश्यक समान खरीदा । दुपहर को ३०।।) में दृसरे दरजे का टिकट खरीद कर 'नदिया' जहाज के कैविन में एक सीट रिज़र्व करवा ली । इधर ये तय्यारियाँ हो रही थीं कि घर से समाज के मन्त्री के नाम तार त्राया कि "देवराज को ठहरा लो।" महावीरप्रसाद जी नं वहत समसाया, पर ग्राप त्रपने विचार पर दृढ़ रहे । सब किस्मा सुन कर वे भी आप से महमत हो गये। शाय को जाकर जहाज

श्रोर केविन भी देख श्राये। वहाँ सं समाज-मन्दिर पहुँचे नो पण्डित रलारास जी सिले। वे जालन्यर से आपकी ही खोज मे श्राये थे। उन्होंने बहुत समस्ताया पर श्राप नहीं माने। १३ फरवरी को वड़े सवेरे समाज-मन्दिर से चुपके से निकल, बाबृ महावीरप्रसाद जी के घर जा, वहाँ से मब सामात ले. जहाज पर पहुँचे। जहाज चल चुका था। किश्ती किराया करके जहाज पर

सवार हुये। दो मील पार जहाज पकड़ा। १४ फ़रवरी की जहाज डायमण्ड हार्बर पर पहुँच कर विलायती डाक लेने के लिये रुका करीवन दस बजे जो स्टीमर डाक लेकर आया उसी से महाशय नन्द्लाल जी एक वंगाली के साथ आये। उनकी देख कर आप

चिकत रह गये। पहिले तो लौटनं से आपने इनकार किया फिर उन्होंने पिता जी का तार दिखाया कि 'हुक्म की तामील करो,

वापिस लोटो।" हठ पर त्याज्ञा-पालन की विजय हुई। जिस पुत्र की पिता पर ऋगाध श्रद्धा भक्ति थी, जिसने कभी स्वप्त में भी

**उनकी आज्ञा का उलङ्घन नहीं किया था और जो उनको अप्रसन्न** करने का विचार तक कभी दिल में नहीं लाया था,उसने उस आज्ञा के सामने तुरन्त सिर भुका दिया। बड़े नहाज से छोटे स्टोमर पर सवार होकर किनारे आये और किनारे में रेल पर सवार हो कल-कना पहुँचे। पं० रलाराम जी आदि को सब बातों का एक हो जवाब दिया कि "तामीले हुक्म के लिये गया था और हुक्म से ही लोट आया हूँ।" इसरे दिन १५ फ़रवरी को लाला गुरुदितामल जी भी वहाँ पहुँच गये। २–३ दिन दिन भर कलकत्ता की सैर की। काली के मन्दिर पर भैसों का बलिदान और बङ्गाली स्त्रियों की उनके गोश्न के दुकड़े करते देख कर आपका दिल बहुत वेकरार हो राया । १७ फरवरी को लोटे । रास्ते मे पटना, कानपुर, मथुरा, बृन्दावन और मेरठ होते हुये २३ फरवरी को ४ बजे सवेरे जालन्थर लौंट स्त्राये। पिता जी के पैरों में सिर नवाया। माता जी की चिन्ता मिटी। घर वालों का दुःख नष्ट हुआ। देवराज जी के मार्ग में से एक बड़ी बाधा दूर हो गई। धर्म-संकट की कठोर परीचा मे आप पार हो गये। पिता जी से आय समाज के कार्य के लिये पूरा अभयदान मिल गया। लेकिन, लङ्काकारङ के बाद अभी सीता जी की द्यारन-परीचा वाकी थी।

श्रार्य समाज श्रोर कन्या महाविद्यालय के कार्य में परायों सं श्रिधिक श्रपनों द्वारा पैदा किये गये विश्व-बाधा एवं विरोध का सामना करने में ही श्रसली परीज्ञा थी श्रोर उसे ही वाम्तिविक धर्म-संकट समभाना चाहिए। उसका विस्तृत विवंचन यथास्थान किया जायेगा। यहाँ केवल एक घटना दी जानी है।

कन्या महाविद्यालय के लिए १८८८ के अन्तिम दिनों के बार के फुछ वर्ष बहुन संकट के रहे हैं। बाह्री विरोध का ती उस ममय बहुत कुछ अन्त हो गथा था, लेकिन कार्य कर्नाकों मे आपस के विरोध मं गृह-युद्ध की-सी स्थिति पैदा हो गई थी। लाला देवराज जी के ये दी-तीन वर्ष बहुत ही अधिक चिन्ता मे बीते। क्याप पर ऋपने ही साथियों द्वारा यह दोप लगाया जाना था कि श्राप महाविद्यालय के सर्वेमर्का बनना चाहने हैं उस समय की

वास्तविक स्थिति का चित्र खीं चनं के लिए आपकी डायगी के कुछ शब्दों को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है। उस दोप का निरा-करण करते हुए आप लिखते हैं कि "यह मेरा कुस्रूर नहां। मेरा

मन स्त्री-समाज के अर्पण हो चुका है। इसलिए अधिक काम मुक्ते अपने हाथ से करना पड़ता है। मै यह कास युक्ति का साधन समभ कर करता हूँ। प्रवन्धकर्तृसभा होकर यह तय हुआ कि मेरी जगह महाविद्यालय के प्रवन्धकर्ता का काम लाला गमकृष्या

जी श्रोर श्राश्रम का मास्टर सन्तराम जी करें। जिम समम यह विचार हो रहा था, मैं पागल की तरह महाविद्यालय को दीवारो की तरफ देख रहा था। मेरे होश-हवाश गायव थे। मेरं मन मे

यही विचार उठ रहे थे कि हाय! क्या में विद्यालय से अलग हो रहा हूँ ! विद्यालय का क्या हाल होगा ? कन्यात्रों की देखभाव

कोन करंगा ? निस्सन्दंह लाला रामकृष्या चौर लाला मुन्शीरा

मुक्त से श्रधिक शोग्य हैं, लेकिन मैंने तो इस काम को अपनी जिन्दगी का मकसद बनाया हुआ है। मैं तो कन्याओं का माता-पिता बना हुआ हूँ। सब के घरों में चला जाना हूँ। इन साहेवान से ऐसा न हो सकेगा। इतना समय भी इनके पास कहाँ है ? महा-विद्यालय का जरूर नुकसान होगा लगा हुआ पौदा मुर्ना हो जायगा। हाय! यह क्या हो रहा है ? मुक्ते अपनी कन्याओं से श्रलग किया जा रहा है। ईश्वर इच्छा! सारी रात नींद नहीं आई। मैं गोता रहा। सोचता था कि शायद ये साहेवान मेरे काम को नहीं समके। ये कन्याओं के प्रति मेरे मातावन हित को नहीं जानते। कन्याओं ! मैं जब तक जिक गा, तुम्हारी ही सेवा कहाँगा।"

इधर देवराज जी की मानसिक अवस्था का यह हाल था और उधर कन्या-महाविद्यालय में एक अजीव स्थिति पेदा हो गई। लड़िकयों और अध्यापिकाओं में असन्तोप और विचोभ फैल गया। उन्होंने बुरी तरह रोना और विलाप करना शुरू कर दिया। लड़िकयों ने मोजन तक करने से इन्कार कर दिया। शहर में भी कुछ शोर मच गया। दूसरे दिन प्रवन्धकर्तृसमा की बैठक होकर पहिले दिन का निश्चय बदला गया। आपस का मतमेद दूर करने की कोशिश की गई। लाला देवराज जी के हाथों में पहिले की भाँति सारा काम सौंपा गया। इस पर आपने लिखा है कि "मेरी जिन्दगी में यह अजीव दिन था। इस घटना से मेरा महाविद्यालय और कन्याओं के साथ और भी प्रेम हो गया। मैंने आगे से ज्यादा काम करने का निश्चय किया। ईश्वर, यही प्रेम बना रहे।" इस गृह-कलह का यहाँ ही अन्त नहीं हो जाता। वह और भी लम्बी खिवती है। लेकिन, ऊपर की पंक्तियाँ यह दिखाने के लिए बस हैं कि इस गृह-कलड़ के धर्म-संकट की अग्नि-परीक्षा में देवराज जी कुन्दन बन गये। सुक्ति को सायना के लिए योगी ने जो समाधि लगाई थी, उसमें बह इस गृह-कलड़ के बावजूद भी निमन रहा। उतकी समाबि नहीं दूरो। धीर पुरुष निन्दा, स्तुति और मृत्यु की तिकि भी परवा न कर न्याय-पय से विचलित नहीं होते, यह देवराज जी ने जैसे सार्व जिनक जोवन में दिखाया था, बैसे हो महाविद्यालय के कार्य में भी दिग्वा दिया।

## ११--आर्यसमाज में

डन दिनों पञ्जाब में श्रार्य समाज की प्रारम्भिक अवस्था थी। उसका अच्छा ज़ोर था। शिचित लोगों के दिलों पर स्वत: ही श्रार्य समान का कठज़ा हो रहा था। जीवन, जागृति श्रीर चेतना के त्रार्थसमाज के दिव्य सन्देश में प्रभात के मूर्य के समान एक स्वासाविक त्याकर्षेगा था। फिर उन दिनों के त्यार्य-समाजियों के जीवन में श्रद्धा, विश्वाम, लगन खोर धुन की खनीवी भावना काम कर रही थी, जो च्रम्बक की तरह दृसरों को अपनी ओर आकर्पित कर लेनी थी। वं कोरे प्रचार-प्रधान धर्म के ही उपासक नहीं थं, लेकिन त्राचार-प्रधान धर्म की साधना में दनचित्त थे। ऋषि दयानन्द के त्र्यादेश एवं उपदेश के अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन की भी उनके जीवन पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी। उन्होंने वास्तव में ही अपने सिद्धान्तों के लिए, आर्य ममाज के लिये, घर वालों के असन्तोष और जात-विराटरों के रोष के फलस्वरूप सामाजिक वहिष्कार की भीत्रण यातनाये भेली थीं। हरिजनों को गले लगाने के लिए उन्हें ऋपने घरों से जुदा होना पडा था। इस सबका स्वाभाविक परिगाम यह हुन्ना कि न्नार्य समाज प्रचण्ड जल-धारा और भीषण अग्नि-ज्वाला की तरह चारों खोर फैल गयः । उसने सामाजिक कुरीतियों त्र्यीर धार्मिक अन्य-विधासों को मिटाने में दावानल की तरह काम किया। ईसाइयत का नाग सुँह फैलाये भारतीयता को हड़पने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। त्रार्थसमाज उसके लिए कृर काल सावित हुत्रा । जैसे कभी मह-त्वाकाँची सिकन्दर को सेनाओं को सत्तलुज के पश्चिमी किनारे सं वापिस होना पड़ा था, वैसे ही बृटिश साब्राज्यवाद की जड़ों को पाताल में पहुँ चाने वाली ईसाइयत की लहर को मतलुज क पूर्वीय किनारे से पीठ मोड़नी पड़ी। सिकन्दर की सेनाओं की प्रनापी चन्द्रगुप्त ने पराजित किया था, इन सेनात्रो को आर्य-समाज ने पञ्जाब में पौर नहीं टिकाने दिये। इस तेजस्वी संस्था की श्रोजस्त्री लहर ने अनंक ऐमें तपस्वियों को जनम दिया, जिनकों पाकर पञ्जाव धन्य हो नया। श्री साईदास जी, परिडत गुरुवत्त जी, परिष्ठत लेखराम जी, परिष्ठन पूर्णानन्द जी, पञ्जाब केसमी लाला लाजपनराय जी, महात्मा मुन्शाराम जी (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी ), लाला देवराज जी आदि स्वर्गीय और उन दिनी को अब तक याद दिलाने वाले पितामह महात्मा हंसराज जी, लाला रामकृष्णा जी और ऋाचार्य रामदेव जी खादि ऐसे नपस्वी महापुरुषों मे अअगएय हैं।

यह कहना कठिन है कि लाला देवराजजी का आर्य समाज की और कैसे भुकाव हुआ े मालूम यह होता है कि देशमिक, समाज-सुधार और जातीय सेवा की जो भावना छात्रावस्था में आपके हृदयं में पेदा हो चुकी थी, वही आपको आर्य समाज में सीच लाई। माता की सङ्गति में पेदा हुई धार्मिक एवं सात्विय वृत्ति वैसं ही त्रापको त्रार्यभमाज में ले त्राई, जैसे निद्याँ स्वामा-विक तौर पर समुद्र में जा मिलती हैं। लाला मुनशीराम जी

विक तार पर समुद्र भ जा । भजता है। लाला मुन्शाराम मा "जिज्ञामु" के रूप में त्रार्थ समाज में प्रविष्ट हुये थे और स्नाप

"सत्यप्रकाश" के रूप में आर्य समाज में शामिल हुये। लाला सुन्शीराम जी ने जिज्ञासु-भाव से कई संस्थास्रों को परखा था।

ईसाइयत की स्पोर वे भुके थे। त्राह्मसमाज के शन्थों का उन्होंने यथाविधि स्वाध्याय किया था। लाहोर में वे उसके सत्सङ्गों में

भी शामिल होते थे। अन्त में 'सत्यार्थ प्रकाश' के स्वाध्याय में वह जिज्ञासा ऋोर धर्म की पिपासा पूरी हुई। इसी प्रकार 'मत्य'

के 'प्रकाश' की खोज में लगे हुये लाला देवराज जी को आर्थ-समाज में वह दिव्य प्रकाश मिल गया। अथाह समुद्र की छानी

पर तैरते हुये जहाज के कप्तान को प्रकाशस्तम्भ के दर्शन हो गये। श्रार्थ समाज में प्रवेश करने के बाद सम्भवनः इसीलिये श्रापने श्रपना नूम 'सत्यप्रकाश' की जगह 'स्वत प्रकाश' रखं लिया,

जिसका श्रमिप्रायः यह था कि त्रापने स्त्रयं प्रकाश की खोज की थी। कुद्र विनोदी मित्र त्रापको 'सुत प्रकाश' भी कहा करते थे,

जिसका ऋषेथा सोते हुओं को प्रकाश दिलानेवाला। उर्दू में सत्य, स्वत: और सुत तीनों शब्द प्राय: एक सरीखे ही जिखे जाते हैं।

स्वतः प्रकाश की आत्म-सुवार की उन दिनों की प्रवृत्तियों में यह पता चलता है कि सत्यप्रकाश किस प्रकार सत्यं के प्रकाश

की खोज में निरन्दर लगा रहता था। श्राय समाज में इस समर

किस पारिवारिक उपासना का प्रायः सर्व त्र प्रचार है; उसका शुभ

श्रीगगोरा देवराज जी ने जालत्वर श्राय<sup>े</sup>समाज में अपने मन्त्रित्रहर-काल में दिया था खोर वहाँ मंही उसका प्रचार सर्व त्र खार्य समाजी में हुआ। देवसान जी ने उसके प्रारम्भ करने का इतिहास अपनी डायरी खोर माता जी की जीवनों में दोनों जगह किया है। भाता जी की जीविनी में दिये गये विवरण को नीचे दिया जाता है। इससं जहां पारिवारिक उपासना के वास्तविक स्वरूप और उद्देख का पना चलता है, वहाँ देवराज मी की भी जात्मस्थार की भावना एवं प्रवृत्ति का पूरा परिचय मिलता है। आप ने लिखा है कि "मेरे पड़ेड़ाड़ा जटमल की जिन्हगी में हमारे घर पर रामायरा या महाभारत की कथा अक्सर हुआ करती थी। इसके बाद मेरे दादा जमनादास के समय इस ज्या में कमी हो गई। दादा जी को घर के काम-काज सं फुरमत नहीं मिलती था। इसके सिवा वे दानशील भी न थे। रूपये से उनका प्यार था। पिता भी आजाद क्याल के थे और नौकरी के कारण उनका संगर्जोर ही प्रकार के मनुख्यों से था। वं रहने भी बाहर थे। इसलिये माता जी ही महीने में एक बार सत्यनारायगा की कथा सुन लिया करती और जब कहीं कोई कथा होती तो वहाँ भी श्रक्सर सुनने के लिये जाया करती थीं श्रार्य समाज के प्रचार सं इन कथात्रों की प्रथा जाती रही। केवल कुछ देवियाँ अपने वरों में सत्संग लगवा गीता खादि की कथा व्याख्यान करती थीं। कथा विठाने की प्रथा लोप हो गई थी।

"सर्व साधारण के ख़्यालात बदल रहे थे। स्त्रियों की अद्धा

भी कथाओं पर से हट रहो थी। आर्य समाज ने ऐसी कथाओं के प्रति अद्धा को घका लगाया, किन्तु एक मकान गिरा कर भक्तिभाव के लिये भोंपड़ी भी तथ्यार नहीं की। सूखी फिलासफी खियों को कब अपनी ओर खींच सकती थी? मैंने इस कभी को अनुभव किया। माता जी को मैं अच्छी-अच्छी कथायें सुनाया करता किन्तु बन्धेज कथा की प्रथा न होने से काम सरस नहीं होता था।

'एक वार मुक्ते लाहोर जाने का इत्तकाक हुआ लाला काशी-राम जी ब्रह्मसमाजी मेरे मित्र थे। मैं उनसे मिलने के लिये उनके घर पर गया। उस समय वे अपनी स्त्री और बाल-बन्नों के साथ पारिवारिक उपासना में लगे हुये थे। मुक्ते यह प्रथा बहुत पसन्द आई। जालन्धर लॉटकर अपने घर में इस प्रथा को जारी करने का मैने निश्चय किया। मेरा विचार सुनकर माता जी बहुत प्रसन्न हुईं। घर में साप्ताहिक सत्सङ्ग होने लगा और वह माता जी के अन्त समय तक जारी रहा।

"एक चोबारा उसके लिये नियत हो गया। उसका नाम हमने प्रार्थ ना-भवन रखा। इस कमरे को फूलों से सजाया जाता और धूप भी जलाई जाती थी। वीरवार (गुरुवार) की शाम को घर की सब देवियाँ इकट्ठी होकर भजन गाया, करती और मैं उन्हें उपदेश दिया करता या कोई कथा सुनाया करता। माता जी के सप्रेम एवं भक्ति-पूर्ण भजनों से वह समय स्वर्गीय दृश्य के समान होजाता था। कभी कभी तो प्रेम और श्रद्धा से वह आँसू बहाते और हाथ श्रुमाती हुई मानों नाच रही होती थीं अपने आप को वे मृत जाती थीं।

"पहिले-पहल नो मैं और माना जी दानों ही अजन गाया करते थे, पीछे से घर की सब स्त्रियाँ गाने में शामिल होने लगीं और शनैः शनैः परदं का रिवाज भी ढीला पड़ने लगा। कुछ काल बाद नगर की बहुत-सी देवियाँ इस परिवारिक उपासना में शामिल होने लगीं और मुक्ते स्त्रियों में अपने स्वालान के प्रचार का अच्छा मौका मिला। मुक्ते स्वयं इससे बड़ा लाभ हुआ। मुक्ते उत्तम बातों को हुँ इने के लिये स्वयं पुस्तकें पड़नी पड़तीं और जहाँ से मैं कोई अच्छी वान मुनता था. कथा में उसे सुनाने का यन्न किया करता था

"दूसरों को रास्ता दिखलाने के लिये परिश्रम करने से पहिले मुक्ते अपने आप को भक्ति के चन्मे पर ले जाना पड़ता था। इससे मेरा वड़ा कल्यागा हुआ। मेरी आतमा अनत हुई और मैं माता जी के आशीबीद का पात्र वनने के लिये योग्य हुआ। में अपनी जिन्दगी के इस हिस्से को, जो कई बरसों तक रहा, सदैव बड़ी प्रसन्तना से याद किया करता हूँ। मेरा तजुरवा है कि स्त्रियों में ख्यालात की तबदीली के लिये. सभा-समाजों के लिक्चरों की अपेका, पारिवारिक उपासना की विधि अधिक लाभदायक है। इससे घर सुधर जाते हैं और काम भी पक्का व मीठा होता है।"

दूसरों को रास्ता दिखलाने से पहिले स्वयं भक्ति के चरमे पर जाने की आत्म-सुवार की भावना अथवा कोई प्रचार-प्रधान धर्म की दुहाई न देकर अपने को आचार-प्रधान-धर्म की साधना में लगाने की प्रकृति देवराज जी में बचपन में ही पैदा हो चुकी थी ऋौर वह जीवन सर में उतमें कायस रही। इसी का परि-गाम था कि त्यापके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। साधारण-सी घटनाचों पर भी श्राप बहुत घ्यान देते थे श्रीर सदा अपनी कभी, कमज़ोरी या दौष का पता लगाने मे लगे रहते थे। १८८४ के मार्च मास की घटना है। आप की सात्विक या धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप को आपके साथी या घर के लोग "शान्ति" नाम से पुकारा करते थे। इस से आप चिद्र कर नाराज़ हो जाते थे। उसी साल की १४ मार्च की डायरी में लिखा है कि "रात का अज़ीज़ भक्तराम से कुछ तकरार हो गई। श्रकसोम मुक्ते बहुत गुस्सा आया। कसूर सरासर मेरा था। सुके लोग 'शान्नि' नाम से पुकारते हैं। हे ईश्वर! सुक्त से यह खराब ऋादत छुड़ा।" १६ ऋप्रैल १८८६ की इायरी की पंक्तियों से पता चलता है कि आप किस प्रकार आत्म-सुधार के साथ-साथ त्रात्म-परीचा के कार्य में भी संलग्न रहा करते थे ? वे पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। " आज हृ स्य में यह प्रश्न पैदा हुआ कि क्या मैं आर्य समाज का काम दीन यानी धर्म — केवल धर्म के लिये करता हूँ या दुनिया की इज्ज़त के लिये ? इनमें कोई शक नहीं कि त्राज तक समाज का काम करने के समय दुनिया की इज्ज़त का कुछ-कुछ ख्याल भी मुने लगा रहता है। लेकिन आगे से मैं केवल धर्म के लिये ही यह काम करूँगा। ऋभी अपने को बहुत सुधारना है। परमेश्वर सहायता

करने वाला है " इसी प्रकार न्य फरवरी १६०१ की डायरी में लिखा हुआ है कि "भगतराम से आज मैंने अपने दोष एछे। मालूम हुआ कि मुफ में किसी कदर अभिमान हो गया है। इस दुष्ट और पापी अभिमान को कुचलने को कोशिश कर्नेगा। हे ईश्वर! नूबल दे और मेरी आत्मा में शक्ति दे कि मै निष्फल भाव से सब काम कहाँ।"

ईश्वर पर ञ्रापका अगाथ भरोमा था और त्रात्म-मुधार के लिए सदा उसी से बल, शक्ति और सहायता की भीख़ माँगा करते थे। १६ अप्रेल २८८७ की डायरी में तिखा है कि ''ऐसा बत-किस्मत हूँ कि बाज़ दिन उपासना के समय दिल ऐसा अटक जाता है कि परमात्मा का सदा नाम लिया ही नहीं जाता। मुकं इस पर रोना ऋाता है। इस समय जब कि लोग सोय हुये होने हैं, परमेश्वर का नाम लेना या कुछ और पाक काम करना अच्छा नहीं लगता। श्रफ़रोस !" फिर लिखा है कि "श्राज कल मैं विचार-शक्ति को बढ़ा रहा हूँ। आधी रात को श्रकस्मात् सवालात सोचा करता हूँ। परमातमा की लीला हिंगोचर करता हूँ।" जब कभी हृद्य में उदासी छा जाती थी तो ईख़र से प्रार्थ ना किया करते थे कि "हे परमेश्वर! आप मेरे मालिक, मेरे पैदा करने वाले हैं। मेरे सब काम आपके आधीन है। आप ही कल्याणकारी हैं। मुक्ते बल दीजिये, ताकि मैं सफल प्रयन होऊँ।"

कन्या-महाविद्यालय के संचातकों अथत्रा कार्यकर्ताओं मे १६८८ के बाद कुछ वर्ष जो तीत्र मतभेट रहा और उसने जिस गृह-कलह का रूप धारण कर लिया, उसका कुछ विवरण पीछे दिया जा चुका है। यहाँ यह दिखाने के लिये उसका निर्देश करना जरूरी है कि वैसे समय में आप ईश्वर पर कितना भरोसा रखते थे १ आपने स्वयं ही लिखा है कि "सन १६०१-२ की बात है। विद्यालय का काम विगड़ने के ख्याल ने मुभे चिन्तित कर रखा था। मैं दिन-रात इसी मे हैरान रहता था। मैंनं अपने दिल का बहुत सममाया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन

दिल काबू में नहीं आता था। मेरी यह हालत बहुत दिनों तक रही। एक दिन में रोज़ की माँति बहुत सबेरे उठ कर सैर को जा रहा था। तालाब के पास मुक्ते लकड़ियों का लड़ा हुआ गथा मिला। उस पर बैठा हुआ एक आदमी धीमी आवाज़ से 'वाह गुरु' 'वाह गुरु' का जाप कर रहा था। बड़ी भक्ति से ये शब्द उसके मुँह से निकल रहे थे। बह आदमी अपनं जाप मे मस्त था। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में घर कर लिया। में वहाँ निस्तब्ध हो मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। उस अद्धालु किसान के जाप ने मेरे हृदय में सोई ईश-भक्ति को जगा दिया। मैं "वाह गुरु" का जाप करते हुये घर लौटा। दुनिया मुक्ते नये रूप में दीखने लगी। ईश्वर पर मेरा जो विश्वास धीमा पड़ गया था, वह फिर ज़ोर के साथ चमक पड़ा। मेरी सारी चिन्ता दूर हो गई।" ईश-विश्वास

पर मानसिक कमज़ोरी का पड़ा हुआ परदा दूर हो गया।

इतने पर भी आप सब कुछ ईश्वर पर ही नहीं छोड देतं

थे। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आप आत्म-सुधार के लिये

किस प्रकार यत्नशील रहने थे. इसका पना "जलविद्-सखा" के सितम्बर १६३२ के अङ्क में वर्ण न की गई एक साधररगा-सी घटना से लगता है। आप को मुँह से सीटी वजाने का वहृत बुग व्यमन था। चलते-फिरने-बैठते, लिखने-पढ़ने आप सहा ही मीटी वजाते रहते थे। इच्छा के विना ही सीटी बजने लग जानी थी और आपको ध्यान भी नहीं रहता था कि मीटी वज रही है। एक दिन किसी से बानें करने हुए आप बाज़ार जा रहे थे वे

सज्जन आप से अलग हुए कि सीटी वजानी शुरू हो गई। कुद्र दूर आगे एक देश्या जा रही थी। वह सीटी सुन, मुस्कराती हुई, आपकी तरफ़ भाँकने लगी। तब आपको पता चला कि एक साधारण व्यसन का भी कितना बुरा परिणाम हो सकता है ? श्राप इतने लज्जित हुये कि मानों लाखों मन पानी श्राप के सिर पर पड गया हो। कन्या-महाविद्यालय के संचालक के नाते श्रापके लिये यह घटना असच हो गई। आपने सोचा कि देखने वाले क्या कहेंगे। मेरी कितनी निन्दा होगी ? मुक्ते बदनाम करने के लिये इस वात का कितना वर्तगड बनाया जा सकता है? कौन अपनी कन्या को मेरे पास भेजने के लिये मुक्त पर विश्वाम करेगा ? इस विचारों में सराबोर आप तत्काल घर की ओर लौटे ख्रौर परचात्ताप के खाँसू वहाते हुए सीधे माँ के पास छाये। मां को सारी घटना कह सुनाई। माँ ने ढारस व वाया और सीटी वजाने की आदत छोड़ने का उपदेश दिया। तब घर के स श्रादमियों को श्रापने कह दिया कि जब भी कभी मुक्ते सीर्ट वजाते मुनो, मेरे कान पकड़ कर मरोड़ दो। नोकरो में कहा गया कि जो इस बुरी आदत से मुक्ते सावधान करेगा, उसे प्रति वार

एक आना इनाम मिलेगा। कुछ बार कान मरोड़े गये और लगभग दस आने जुरमाना भी देना पड़ा, लेकिन सीटी बजाने का असाध्य प्रतीत होने वाला व्यसन सदा के लिये छूट गया।

मई १८८८ की डायरी से भी पता चलता है कि श्राप श्रात्मसुधार के लिये किस प्रकार यत्नशील रहते थे। उस वर्ष की

= मई से ११ जून तक की डायरी में लिखा है कि ''ब्रह्मचर्य' की

सायना पूरी न होने से मुक्ते बहुत दुःख है। श्रिधिकता सदा दु.ख देती है। .....शाम को समाज में उपासना कराई। मैने

वेदी पर बैठते ही परमात्मा का नाम लिया और ऐसा शर्मिन्दा हुआ कि आगे एक भी शब्द न बोल सका और वेदी से उठ कर

हुआ कि आग एक मा शब्द में बात सका आर बदा से उठ कर नीचे आ गया। ..... अपने पापी होने पर अफसोस होता रहा। धर्म की अग्नि कुछ वुक्त गई प्रतीत होती है। ... ब्रह्मचर्य

की साधना पूर्ण न होने से मानसिक दुर्व लता रहती है और मन बहुत अशान्त रहता है। ईश्वर द्या करें।" आत्मपरी हा का

इससे अधिक उत्तम यत्न सौर क्या हो सकता है। इस यत्न में देवराज जी निरन्तर लगे रहे। इसां लिये ब्यात्म-सुधार की इस

प्रवृत्ति ने सचमुच ही देवराज जी को देव-पुरुष बना दिया श्रोर इसी से वह देवपु रुष श्रार्थ-समाज में श्राचार-प्रधान धर्म की प्रतिष्ठा करने में समर्थ हुआ।

पिहले १४-१६ वर्ष की आयु तक आपने मॉस नहीं खाया

था, लेकिन छात्रावस्था के अन्धकारमय दिनों में शराव श्रीर मांस होनों का सेवन ग्रुक हो गया था। शराब का ज्यसन तो शीच ही छूट गया, लेकिन मांस-भच्चा का परित्याग आपने २ अप्रैल १८६४ को तब किया, जब यह पता चला कि वह आर्य समाज के मन्तज्य के विरुद्ध है। वाल-विवाह आदि के तो आप बहुत ग्रुक में ही विरोधी हो गये थे।

त्रार्य ममाज में त्रापनं जिस सात्विक और पवित्र भावना से प्रवेश किया था, उसका पना १८८३ की ८ मार्च की डायरी से लगता है। उसमे लिखा है कि "त्रजीज भक्तराम का पत्र त्राया अफ़सोस ? वे लिखते हैं कि आप समाज डावाँडोल हो रहा है। कितने दु:ख की बात है कि लोग अपनी मलाई का भी कुछ विचार नहीं करते। मेरा यह समाज चन्दा-मज़इवी नहीं है। मेरा असली उद्देश्य मुल्की हमदुर्वी श्रीर क्रीमी भलाई था। ए मेरे प्यारे मुल्क ! तेरी हालत कत्र सुत्ररेगी ?" महाशय सत्यप्रकाश की वह भावना त्राय समाज में प्रवेश करने के बाद भी वैसी कायम थी, जिसकी वजह से छात्रावस्था में उसका नाम उसके साथियों ने मि० लिक्टी रखा था। उन दिनों में ऋापके व्याख्यान भी ऐसे ही विषयों पर हुआ करते थे । जालन्थर आर्य समाज में आपने पहिला ज्याख्यान "श्रार्य समाज में क्रोमियत और आर्य समाज का मुद्दा" विषय पर दिया था।

जालन्धर-श्रार्थ समाज की स्थापना का ही नहीं, किन्तु उसके निर्माण का श्रथ से इति तक सारा श्रेय देवराज जी को ही है। कहा यह जाता है कि पारिवारिक उपासना के समान आपने घर में एक क्रव कायम किया हुआ था। आपकी प्रायः सारी मित्र-मण्डली उसमें शामिल थी। उसके अधिवेशनों में बड़े गम्भीर साव से आप समाज-सुधार-सम्बन्धी उन विषयों की चर्चा किया करते थे, जिनकों तब फिजूल कहा जाता था और अब जिनके प्रचार के लिए बड़ी-बड़ी संस्थायें कायम हैं। आपकी गम्भीरता का आपके सब साथी मज़ाक किया करते थे। अपने ही बनाये हुये भजन जब आप गाया करते थे, तब क्रव का कमरा हँसी से गूँज उठता था। एक बार आपके बड़े भाई बालकराम और बहनोई मुन्शीराम क्रव का चन्दा लेकर जालन्धर छावनी चन्ने गये। वहाँ गुलछरें उड़ाने में सारा पैसा खर्च कर आये। साथियों के हँसी-मज़ाक और उच्छ खलता पर भी आप अधीर नहीं हुये। दत्तचित्त होकर आप

उसके संचालन में लगे रहे। आप ही उसके संस्थापक, संचालक, संयोजक, उपदेशक, भजनीक और चपरासी तक सब कुछ थे। कालान्तर में १ जनवरी १८८३ को, यह क्रव आर्य समाज बन गया और आप उसका काम भी उसी प्रकार करते रहे, जैसे कि क्रव का करते थे। आर्य समाज का इस समय जहाँ मन्दिर बना हुआ है, यह स्थान समाज को कुछ समय बाद मिला। पहिले मुरलीमल की धर्मशाला मे और फिर कप्रथले के वकीलखाने के सामने जगह ली गई। जालन्धर आर्य समाज का पहिला उत्सव इसी स्थान पर

१८८७ में हुआ था। उस समय से ही आर्यसमाज के लिए अपन स्थान की कोशिश की जाने लगी थी। देवराज जी ने १८८६ के की १६ जनवरी की डायरी में लिखा है कि "मेरी राय में समाज का जब तक अपना मकान न होगा, कोई काम न हो सकेगा। आज कल चुपचाप में इमी के लिये आन्दोलन कर रहा हूँ।" फिर

शुरू में ही इसके लिये ज्यान्दोलन ज्यारम्भ कर दिया था। उस वर्ष

२४ जनवरी को लिखा है कि "मुत्रारिक है कि आज लाला जी ने खुट अपने मुँह से कहा कि आर्य समाज में जाया करो। आज मैने समाज में 'कवोलदारी और हमारी ज़रूरत' विषय पर

व्याख्यान दिया । व्याख्यान में कामयात्री हुई । मेरे व्याख्यान का मकसद था कि ऋार्यसमाज का ऋपना मन्दिर बनवाना चाहिए ऋौर इसमें हर एक को मदद देनी चाहिए ।" आपका यह स्वप्न १८८८ में पूरा ह्या । उस वर्ष ८ जनवरी को समाज-मन्दिर की

आधार-शिला रखी गई। हवन हुआ। देवराज जी नं उपासना कराई और मुनशीराम जी ने भाषण दिया। १६ जनवरी की डायरी में लिखा है कि "लाला मुनशीराम, लाला काशीराम, मास्टर हीरासिंह, लाला नगीनामल, मास्टर रामजीदास और

मास्टर मुश्ताकराय आदि ने अपने सिरों पर ईटें उठा कर रखीं। समाज का मकान वन रहा है।" यह थी श्रद्धा, लगन और तत्परता, जिसने आर्थ समाज को थोड़े ही समय में इतना शक्ति-सम्पन्न और

सफल मनोरथ बनाया था।

देवराज जी ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य केवल समाज का मकान बनाने में ही नहीं लगाई, लेकिन आर्य पुरुषों को स्वाध्यायशीर बनाकर उनके जीवन को उन्नत बनाने में भी आपने अपनी शिर को विशेष रूप में लगाया। १८८६ की १७ अप्रैल की डायरी मे लिखा है कि "समाज की बहुत चर्चा है । परमेश्वर की कृपा चाहिये। धन्य भाग है कि लोग इतना तो कहते हैं कि जो समाज मे वड़ा आदमी कोई नहीं, लेकिन इनके चाल-चलन बहुत उमदा है।" फिर इसी वर्ष की ११ जुलाई की डायरी लिखा है कि "शाम को सभाज में मूर्ति-पृजा पर व्याख्यान दिया। लाला लच्मीसहाय जी से मिला। दो चार त्रादमी वहाँ और बैठे थे। समाज की चर्चा शुरु हुई। सब तरह की वातें शुरु हुईं। श्रन्त में यह बात हुई कि श्राय समाजी सन्ध्या नहीं करते ! इसमे सन्देह नहीं कि यह आन्तेप बिलकुल सच है। अब हमारी कोशिश इस बात पर लगाई जायगी कि लोग सन्ध्या किया करें।" केवल सन्ध्या कराने की ही कोशिश नहीं की गई, लेकिन आर्थ-पुरुषो को आय -सिद्धान्तों से खूब परिचित कराने का यत्न किया गया। उनमें स्वाध्याय के लिये प्रेम और प्रवृत्ति पैदा की गई। प्रति दिन समाज में इकट्टे हो कर सन्ध्यादि नित्य कर्म करने का नियम बनाया गया । साथ में धर्म-चर्चा भी होती ऋोर पारस्परिक शंकाळा की निवृत्ति होकर प्रचार के साधनों पर भी विचार किया जाता। सब काम नियम से होने लगा । मुन्शीराम जी खौर देवराज जी स्वाध्यायशील त्रार्य-सभासदों के घर पर जाकर उसको स्वाध्याय में मदद दिया करते थे। जिस पारिवारिक उपासना का पीछे उल्लेख दिया गया है, उसका उपक्रम भी समाज में शुरू किया गया। प्रति मंगलवार को सब सभासद किसी के घर में इकट्टे होते । वहाँ प्रार्थना-उपासना और धर्मोपदेश होता। धरके श्रलावा मुहल्ले के स्त्री-पुरूप भी उसमें सम्मिलित होते । श्रायों श्रोर मुहल्ले के

लोगों पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता था । उन्हीं दिनों में देवराज जी ने संस्कृत का अध्ययन किया था। भर्नृहिर के अन्थों सं मंस्कृत का अध्ययन शुरू करके स्वामी द्यानन्द-कृत वैदिक-अन्थों का भी मनन एवं अनुशीलन शुरू कर दिया था। 'सत्यार्थप्रकाश' और 'ऋग्वेदादिभाज्य भूमिका' का आपने विशेष रूप सं अध्ययन

को भा भाग रहे अधुराखन सुरू कर दिवा था। सरवायप्रकार क्रोर 'ऋग्वेदादिभाज्य भूमिका' का आपने विशेष रूप से अध्ययन एवं स्वाध्याय किया । जालन्थर-आय समाज के सदस्यों में स्वावलस्वन को भावना पैदा करने वाली कुछ घटनाएँ भी उन दिनों में घट गईं और

स्वावलम्बन की उस भावना से भी उनमें दृढ़ आर्य बनने के लिये स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। आर्य समाजों के सारे कार्य का केन्द्र उन दिनों मे लाहोर था। समाजों के पास इतने पिख्डत उपदेशक या भजनीक नहीं थे। इस लिये उनकी ज़रूरत लाहोर सं

ही पूरी होती थी। लाहोंर की प्रतिनिधि-सभा का आदेश था कि उसकी आज्ञा एवं अनुमित के विना कोई भी समाज शास्त्रार्थ एवं उत्सव की योजना नहीं करे। अमृतसर के पिएडत श्यामदास ने १८८७ में जालन्थर में आकर अनाप-शनाप वकना शुरु किया

हुच्या था। उसने श्रार्य समाज को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा । "मूर्तिपूजा श्रोर श्रवतारवाद" पर शास्त्रार्थ होना तय हो गया । लाहोर से सहायता माँगी गई, वहाँ से टका-सा यह जवाब मिला

लाहोर से सहायता माँगी गई, वहाँ से टका-सा यह जवाब मिला कि "छोटे-छोटे ज्यार्य-समाजों को हमारी त्राज्ञा के विन शास्त्रार्थं नहीं रच लेने चाहियें। यदि साहस नहीं था, तो शास्त्रार्थ की डींग ही क्यों मारी थी ?" जालन्धर-श्रार्य समाज ने अपनी हिम्मत पर शास्त्रार्थ किया। इसी प्रकार त्रार्य समाज के पहिले और दूसरे उत्सवों के लिये लाहौर से उपदेशक एवं भजनीक नहीं मिले। पहिले उत्सव पर तो पण्डित गुरुदत्त जी त्रागये थे, लेकिन दूसरे पर कोई भी नहीं आया था। देवराज जी, भक्तराम जी और मुनशीराम जी के ही भजनों, उपदेशों एवं व्याख्यानों की जलसे मे धूम रही थी। इस स्वावलम्बन से पैदा हुई स्वाध्याय की प्रवृत्ति का परिगाम यह हुआ कि जालन्धर-आर्य समाज आस-पास के समाजों के लिये केन्द्र बन गया । श्रास-पास के ज़िलों की समाजें जालन्धर से सहायता की श्रपेका रखने लगीं। लाहौर-श्राय समाज के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये लाला मुन्शीराम जी और लाला देवराज जी के नेतृत्व में जाने वाली मराडली की धूम रहती थी। वे उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक रोज़ ही कीर्तन करते हुये जाया करते थे । पं० पूर्णानन्द्जी सरीखे महामहोपदेशक श्रार्य समाज को जालन्यर-त्रार्य समाज ने ही दिये थे । श्रार्य-समाज में 'उपदेशक-विद्यालय' की स्थापना करने की दृष्टि से एक थाठशाला भी खोली गई थी। फिर 'दुत्र्यावा उपदेशक-मण्डली कायम की गई, जो कुछ दिन बाद "दुआबा-गुरुदासपुर उपप्रति-निधि' के रूप में परिगात हो गई ।

इस प्रकार जालन्धर शहर में ही नहीं, किन्तु समस्त दुर्आवा मे स्प्रौर दुष्पावा के बाहर के ज़िलों में भी जालन्धर स्राय -समाज ने प्रचार का काम किया। १८८६-८७ में परिडन श्यामदास को पछाड़ने खोर व्याख्यान वाचस्पति परिडत दीनदयाल जी के माथ टक्कर लेने से शहर में आर्य समाज की खूब धाक जम गई। समाज के साप्ताहिक अधिवेशन और त्योहारों पर विशेष अधिवेशन मी खूब धूमधाम से होने लगे। मुनशीराम जी और देवराज

र्जा के ही प्रायः साप्ताहिक अधिवेशनों पर भाषण हुआ करते थे । सवेरे और रात्रि का कीर्त न भी खूब उत्साह से हुआ करता था। देवराज जी के नेतृत्व में आर्थ-सदस्यों की एक टोली शहर में

नित्य प्रति भजन गाती हुई सवेरे-शाम निकला करती थी। बाज़ार में प्रचार भी हुआ करता था। उत्सवों की बहुत ही श्रिधिक घूम रहती थी। त्योहारों पर भी खूब प्रचार होता था। १८८६ की रामलीला पर आय<sup>े</sup>-समाज ने विशेष रूप से प्रचार

किया था। समाज-मन्दिर से वाहर सार्वजनिक रूप में प्रचार करने का यह पहिला मौका था। ईसाइयों को वरावरी में खेमे गाड़े गये थे। आर्य-समाजियों ने अपने हाथों से खेमे आदि खड़े करने का सब काम किया था। बड़े-बड़े घरों के लड़कों को इस

प्रकार धर्म - संवा में लगे हुये देख कर सर्व साधारण पर बहुत गहरा ध्रसर पड़ा। देवराज जी इस वर्ष को ४ अक्टूबर को डायरी में लिखते हैं कि "आज यह पहिला दिन है कि मैंने दसहरे के मेले में खड़े होकर सरे आम उपदेश दिया। अहों भाग है कि मिमक खुली

श्रान्य श्रार्थ पुरुषों के भी भाषणा हुये। हमारे पास ही ईसाइयों का खें मा है। वे हमसे बहुत चिढ़ते हैं। ईसाइयों की बहुत

हानि हुई। हमारी तरफ़ लोगों की अधिक भीड़ होती है।" ५ अवस्वर को लिखा है कि "मेले में फिर उपदेश दिया। लाला जी ने इस पर खुशी जाहिर की। आज जीव-रचा पर भाषगा था। लोग त्रार्य समाज को बहुत पसंद करने लगे हैं।" **६ अक्टूबर को लिखा है कि "फिर मेले में उपदेश** दिया। लाला जी ने भी उपदेश सुना। आज ईसाइयों की ओर बहुत ही कम आदमी थे।" ⊏ श्रक्टूबर को लिखी हुई पंक्तियाँ ये हैं कि "आज शाम को वड़ा आनन्द आया। रामलीला आने में देर थी इस लिये लोग उपदेश सुनने के लिये हमारे खेमे में आकर जमा हो गये । त्र्याज पादरी साहेवान उपदेश देने त्र्याये नहीं " इस प्रचार का क्या प्रभाव हुत्रा, इस सम्बन्ध मे त्रापकी डायरी में लिखा हुआ है कि "इस का बहुत फायदा हुआ। बहुत से लोग त्राय समाज से परिचित हो गये। चूं कि जीव-रज्ञा पर बहुत कुछ कहा गया था, इस लिये जैनी आर्य समाज से बहुत .खुश हुये । दूसरे बहुत से लोग नाराज भी हुये।"

श्रास-पास की बस्तियों में लाला देवराज जी ने श्रार्य समाज का प्रचार खूब ज़ोर-शोर से शुरू किया था। सच तो यह है कि वे चलती-फिरनी एक आर्य समाज थे। 'मिशनरी' शब्द उन पर सोलह श्राना ठीक बैठता था। जब तक श्रापने श्रपने को विद्यालय के काम में नहीं लगाया, तब तक चौबीसों घएटे श्राप पर समाज की ही धुन सवार रहती थी। श्राप श्रपने ही सरीखे लगन वाले व्यक्ति थे। श्राम्ह की १६ अक्टूबर की डायरी मे लिखा है कि "अनाज मण्डी में अार्य समाज क्या करता है' विषय पर व्याख्यान दिया। मुने बड़ा जोश आया। नतीजा अच्छा निकला। परम्दिकर का धन्यवाद है कि किसी ने विरोध नहीं किया। पौराशिक पण्डितों ने भी माना कि दरहकोकत आर्य समाज हमारे सनातनधर्म को मानने वाला है। लोगों में विशेष अद्धा पाई जानी है।" १००० में आस-पाम की वस्तियों में प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ।

लाहोर में "दयादन्द एंग्लो वैदिक कालेज" का सिलिसिला श्रोर जरायन पेशा जातियों की और भी श्रार्य समाज का ध्यान श्राकर्पित हो चुका था। देवराज जी ने कालेज के लिये खूब लगकर काम किया । २८ श्र<del>कत</del>ूबर १८८७ को श्राप जगरावाँ श्राप<sup>®</sup>समाज के उत्सव पर गये। वहाँ ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था दी हुई थी कि "जी कोई समाज में जायगा उसका हुक्का-पानी बन्द कर दिया जायगा।" इस पर भी वहाँ आपके भाषयों में अच्छी भीड़ हुई। जब आप ने कालेज के लिये चन्दे की वात की, नो आर्थ समाज के सदस्यों ने निराशा वताई और कहा कि यदि किसी ने ज़ाहिर तौर पर चन्दा दिया नो यहाँ तहलका मच जायगा। योराणिक त्राह्मयों से लोग बहुत भयभीत थे। आपके समभाने-बुमाने पर यह तय हुआ कि चन्दे के लिये कहा जाय, पर किसी से मांगा न जाय । आपने अपने व्याख्यान में इस विषय की चर्चा की । इतना मार्मिक भाषण हुन्ना कि लोग रो दिये। जहाँ एक दमड़ी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वहाँ २०० ५० चन्दा जमा हो गया। परिडनो ने विरोध तो किया, लेकिन उस विरोध से आर्थ समाज को बल मिला। जगरावां मे आर्थ समाज की स्थिति बहुत मज़वृत हो गई। उसके सभासदों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

इस वर्ष के अन्तिम मास में १५ दिनों का आपने प्रचार के लिये विस्तृत दौरा किया। पहिले जगरावाँ गये। वहाँ से थाड़ा पहुँचे। थाड़ा में पिएडतों का इतना आतंक था कि कोई व्याख्यान का प्रवन्ध करने को तथ्यार न था। सबेरे आँधेर में चौकी आदि रखी गई। दिन निकलने पर आपने वहाँ जा कर व्याख्यान दिया वहाँ से अरवाना और अकोबाल होते हुये महदपुर पहुँचे। यहाँ कोई भी परिचित न था। कह-सुन कर किसी तरह व्याख्यान का प्रवन्ध कराया। वहाँ से नूरमहल नकोदर गये। नकोदर में एक दिन में दो व्याख्यान दिये। रात को लोगों के साथ धर्म-चर्ची हुई। वहाँ से जहाँगीर खोसा गये और नकोदर होते हुए १७ दिन बाद जालन्धर वापिस आये। प्रायः सब जगह वाज़ारों में खड़े हो कर व्याख्यान छोर शंका-समाधान भी किया। जालन्धर के आस-पास ऐसे दौरे आपने कई बार किये थे।

१८८६ में त्रापने अपने को आर्य समाज के प्रचार के साथ विलक्कल तन्मय कर दिया था। कभी किसी बरात में जाते थे, तो वहाँ भी आपका प्रचार जारी रहता था और वहाँ के या रास्ते में पड़ने वाले समाजों में धर्मोपदेश करने का अवसर आप नहीं चूकते थे। आर्य-पुरुषों के घरेलू संस्कारों पर काफी तूफान पैदा हो जाता था। आर्य-पुरुष वैदिक-विधि से संस्कार करने की इच्छा प्रगट

करने थे कि सारी विरादरी विरोध में खड़ी हो जानी। बिरावरी के विरोध में वंड़-वड़े धीर-वीर महारुखी भी हिस्सत हार जाते थे। इमलिये अार्य-सदस्य एक दृमरं को हिम्मन वॅघाने में सारी ताकत लगा देते थे। लाला नगीनामल जी जालन्यर-त्र्याय समाज के बड़े दृढ़ सदस्य थे। उन्होंने अपने पिता का भृतक-संस्कार पैदिक-विधि में किया। लाहोर की विरादरी विगड़ खड़ी हुई। रान की टा बजे की गाड़ी में आप लाहोर पहुँचे। नगीनामल जी को

फिर उपासना कराई। काली बाबू ने भी उपासना कराई। उसके बाद नगीनामल जी को एक पगड़ी जालन्यर-आर्य समाज की ओर से दी गई और एक भक्तराम जी ने अपनी ओर से दी। वस, न मालूम बिरादरी वालों पर क्या जादू का-सा असर हुआ ? नगीना-मल जी को अपने निश्चय पर अटल देखकर विराद्री वाले हिम्मत हार गयं। तुरन्त बिरादरी की ओर से दस्तूर के कपरे पहुँचा दिये गये। प्रार्थना-उपासना और वेद-पाठ के समय तो है

होसला वैवाया। शाम को ४ वजे उनको जानि संग्वारिज करने की व्यवस्था देने के लिये बिराद्रंग जमा होने को थी। नगीनामल जी की खोर से विद्याई गई दिग्यों पर भी विराद्री वाले नहीं वैठे आर्यं समाजी काफी संख्या में इकट्टे हुए । कोई २.५० का

मजमा जमा हो गया । विराद्री वालों को सममाने का सारा यत्र वकार गया। ठीक छ: वजे विराद्री से निराश होकर देवराज जी ने ऋपना कार्य-क्रम शुरू किया। पहिले आपने वेद-पाठ किया।

उन्हीं दरियों पर त्रा वैठे थे, जिन पर त्रार्य समाजी वैठे हुए थे।

देवराज जी ने इस घटना पर अपनी डायरी में लिखा है कि
"परमात्मा ने हमारी बहुत सहायता की। हमारी पत रह गई।

लाहौर समाज पर जालन्यर-समाज की इस कार्यवाही का बहुत असर पड़ा।" यह ६ मार्च १८८८ की घटना थी।

त्रसर पड़ा । यह र माच र प्या का बटना था। २५ अगस्त को इसी वर्ष कप्रथला में भी ऐसी ही एक घटना और वटी कप्रथला पर जालन्धर के आर्य समाजियों ने मुन्शीराम

जी स्रोर देवराज जी के नेनृत्व में पहिले ही थावे बोलने शुरू कर विये थे वहाँ एक-दो शास्त्रार्थ भी हो गए थे। कपृर्थला के उस

ममय के एकाउटेएट-जनग्ल अञ्छम्मल मिश्र के विरोध ने आर्थ-समाजियों के उत्साह को चुनौती दें डाली थी। इसलिए भी उनको

कप्रथला पर विशेष ध्यान देना पड़ा। वह घटना जिसका यहाँ उत्साद करना सकरी है यह थी कि वहाँ के स्वार्ट-समासद

उल्लेख करना ज़रूरी है, यह थी कि वहाँ के स्राय-सभासद् गोविन्इसहाय जी पटवारी की माना का देहान्न हो गया था। वे

वैदिक-विधि से अन्त्येष्टि-संस्कार कराना चाहते थे। जलन्धर भमाज से सहायता माँगी गई। शहर और छावनी से आर्य सदस्य वहाँ पहुँचे। मुन्शीराम जी और देवराज जी भी गये। आर्य-

पुरुषों की मण्डली भजन गानी हुई वाज़ार से गुज़री । करीव २० के लगभग की मण्डली थी। विधि-पूर्व के सब संस्कार कराया गया। रमशान-भूमि में देवराज जी का धर्मोपदेश हुआ। जनना पर

इसका बहुत असर पड़ा । कई लोग समाज के सभासद बने । देवराज जी गोविन्दसहाय के पुरुषार्थ और दृहता के सम्बन्ध मे

तिखते हैं कि "उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यदि कपूरथला

में वेदोक्त विधि में दाइ-मंस्कार न हो सका. नो माना जी के शव को जालन्यर ले जाऊँगा। वहाँ भी न हो सका, नो कहीं छोर ले जाऊँगा। पर कराऊँगा व दिक संस्कार। इसे कहरता या अन्य-विश्वास कहा जा सकता है. लेकिन उस समय के आर्थ-पुरुषों की हहता छोर सुख-दु:ख में एक विरादरी के समान साथ देने की उनकी भावना का भी परिचय मिलता है।

१ == के तबस्वर माम में आप नकोद्र स्थालकोट और मैदपुर आदि धर्म-प्रचार के लिए गए। नीनों स्थानों पर आपके ख्व व्याख्यान हुए। घोराशिक परिडन भी बड़े प्रेम में व्याख्यान सुनने आने थे! स्थालकोट में नो मोलवी शाह मुह्म्स्ट साहब ने व्याख्यान का प्रबन्ध कराया था. जिसमें बस्ती के सब रईम ब अमीर उपस्थित हुए थे। गिलयों और मङ्गल में छोटे दचों के सुंह में 'नमस्ते' मुनकर आपको बड़ी ख़ुशी हुई। आपने समका कि आपका यह सफल हो रहा है।

१८८८ में भी दसहरे के मेले मे प्रचार किया. जिसे पिना जी ने पसन्द नहीं किया। साथ ही बाज़ार में भी प्रचार का कम शुरू कर दिया गया था। प्रभान-फेरी खौर राजि के कीर्नन का कम भी जोरों पर था! भूत-चुड़ेल, आद्ध, मृनिप्जा. पुराण आदि का ख़ृद खएडन होना था। मुकाबले में धर्म-सभा भी बन गई थो। इसलिए मं धर्ष जोरों पर था। कोई वम न देख कर पिना जी पर देवराइ जी के बिरुद्ध धर्म-सभा वालों ने जोर डाला। कहाँ तो १८८६-६ में यह हाल था कि पिना जी स्वयं दसहरे पर होने वाले प्रचार में

शामिल हुये थे श्रोर २६ नवम्वर १८८६ की डायरी के अनुसार देवराज जी की यह धारगा थी कि"अव लाला जी विलकुल राजी हैं। मेरे काम में खुश मालूम होते हैं। मच नो यह है कि लालाजी के खुश होने में ऐसी खुशी होती है, जो किसी राजा-महाराजा के ग्वृश होने से भी न हो।"'--वहाँ १८८६ के ग़ुरु में पिताजी ने यह . लिखा कि ''चृ'कि शहर के लोग तुम्हारे प्रचार को नापसन्द करते है स्रोर तुम प्रचार करना अपना धर्म सममते हो, मैं तुम्हे प्रचार करने से बन्द नहीं करता। हाँ, यह चाहता हूँ कि इस शहर मे न करो ।'' इसका जो परिग्राम हुन्ना, पाठक पीछे देख आये हैं । पर, उस संवर्ष में भी देवराज जी की विजय हुई खोर उस विजय-लाभ के बाद निर्भय हो कर आप प्रचार-कार्य में दुगने उत्साह के साथ नन्मय हो गये । ११ मई १⊏⊏६ को लुधियाना से नार श्राया कि वहाँ ३० विद्यार्थी ईसाई हो रहे हैं। स्त्राप मुन्शीराम जी के साथ वहाँ गये। वहाँ ऋाप दोनों के दो-दो व्याख्यान हुये । विद्यार्थियों ने ईसाई होने का विचार त्याग दिया। इसी वर्ष २८ मई को लाला रोशनलाल की मृत्यु पर जालन्धर में पहिला बैदिक संस्कार उनकी अन्त्येष्टि का हुआ, जिसमें सब आर्य समाजी शामिल हुये ।

१८८६ के दिसम्बर मास की ३-४ तारीख़ को मण्डी के राजा श्री विजयमोहन सिंह जो ने आर्य समाज और धर्म-सभा दोनों को जालन्थर में धर्म-चर्चा के लिये निमन्त्रित किया, जिसने शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लिया। आर्य समाज की और से मुन्शीरामजी, देवराज जी और पूर्णानन्द जी उपस्थित हुये थे। दृस्रे दिन पं०मनीराम जी भी जो बाद में आर्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध

हुये, आ गये थे ! पं० श्रीकृष्ण शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ हुआ। राजा साहब ओर शहर की जनना पर खूब श्रच्छा श्रमर पड़ा । देवराज जी ने समाज की श्रोर से राजा साहब को सत्यार्थप्रकाश, ऋगवेदादिसाप्यभूमिका. श्रायोभिविनय.

का सत्याधप्रकाश, ऋगवदादिभाष्यभूमका. श्रायाभिवनयः
पंचमहायज्ञविधि, समाज के नियम श्रोर गायत्री-मन्त्र आदि
भेंट किये।
स्वी-समाज की भी स्थापना हो चुकी थी। देवराज जी पुरुष-

समाज के समान इसमें भी प्रार्थना-उपासना कराते और व्याख्यान

दिया करते थे। खियो के पठन-पाठन पर आप तिशेप जोर दिया करते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन और घर से ही समाज-सुधार का काम शुरु करने की पुरानी प्रकृति के कारण आपने गृहदेवी श्रीमती टहलदेवी जी को पट्टा-लिखा कर इतना होशियार कर लिया कि उन्होंने वैसे ही खी-समाज का काम सम्भाल लिया था,

जैसं आपने पुरुप-समाज का सम्भाला हुआ था। १८० में आपने मेरठ, दिल्ली, अजमेर एवं वस्वई का भी दौरा किया था श्रीर सभी जगह आर्यसमाज की गति-विधि का अध्ययन कर धर्म-प्रचार काभी काम किया था। राजपूताना काभी आपने दौरा किया समाज के उत्सवों पर दूर दूर जाना शुरु कर दिया। पर जाते थे

समाज क उत्सव। पर दूर दूर जाना शुरु कर दिया। पर जात थ सव जगह पिता जी की आज्ञा ले कर । एक बार डे राइस्साइल खॉ जाना था। पिता जी गाँव गये हुये थे। तब गाँव उनकी आज्ञा ताम करने के लिये नये। वीमारी में भी प्रचार की धुन सवार रहती थी। पहिले दलितोद्धार और नव-मुस्लिमों की शुद्धि का काम भी आर्य-ममाज ने शुरू कर दिया था। आपने भी अपने को उम काम में लगा दिया। जहाँ कहीं किसी हिन्दू के ईसाई या मुसलमान होने की बात सुनते, दोड़े चले जाते और उसका धर्मान्तर करने से रोकने में सारी शक्ति लगा देते थे। बहुत युक्ति और प्रेम से उसे सममाते थे। आपकी ही प्रेरणा और प्रयत्न से आर्य-समाज ने अपने कुये पर से हरिजनों के पानी

भरने का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर जालन्धर में त्कान मच गया था। उसी पर आर्य समाजियों का हुका-पानी बन्द कर सामाजिक वहिन्कार करने का अन्दोलन शुरू हुआ था। हिरिजनों और शुद्ध हुये लोगों को नगर-कीर्त न में शामिल करने या उनको अपनी दिरयों पर विठाने में जब लोग आपित करते थे, तब उन्हें युक्ति और प्रमाण से समभातं थे। आर्य-सिद्धान्तों पर स्वयं आचरण कर दूसरों को भी, उन पर

श्राचरण करने के लिये प्रेरित करते थे। चिरञ्जीव गन्धर्व की सगाई बहुत छोटी श्रवस्था में, करीब ७-८ वर्ष की श्रायु में कर दी गई थी। उसको श्रापने मंसूख करा दिया श्रोर रिश्तेदारों के श्रायह पर भी उसका विवाह वाल्यावस्था में नहीं किया। स्वर्गीय वोधराज का विवाह केवल इस लिये नहीं किया कि उसका दिमाग्र विगड़ गया था। श्राप उसे विवाह का श्रिथकारी नहीं मानते थे। पुत्री गार्गी को १७ वर्ष ४ महीने की श्रायु तक

ऋाप बराबर पढ़ाते रहे। उसका विवाह उस ऋायु में भी नहीं किया था। तत्र ऋकस्मान् उसका देहावसान हो गया।

इस प्रकार लग-भग १५-१६ वर्ष त्राप त्रार्य समाज के मन्त्री रहे। किसी भी संस्था के मन्त्री के लिये उसकी आर्थिक स्थिति सँभालना बहुत बड़ा काम होता है। इस दिशा में भी आपकी द्र की सुक्त ऋौर अनोखी कल्पना ने चमत्कार कर दिखाया। १८८६ में समाज के करीब ६० सभासद् थे। १५ महिलाये स्त्री-श्रार्य समाज की सभासट थीं और करीव २४० रू० महीने की आमदनी थी। प्रचार का काम इतना बढ़ा था कि इस श्रामद्नी पर काम चलाना कठिन था देवराज जी वेद-प्रचार पर बहुत ज़ोर देते थे। आर्थ-प्रतिनिधि-सभा का वेद-प्रचार-फ्रायड तो बहुत वर्षों वाद स्थापित हुन्ना, लेकिन देवराज जी ने जालन्धर-समाज में प्रचार-निधि की स्थापना १=६० में ही कर दी थी। उसी के लिये आपने 'चारी सिस्टम' के नाम से 'आटा फ़रड' श्रौर बाद में 'रदी फ़राड' कायम किया था। प्रत्येक श्रार्थ सभासर् के घर में एक घड़ा इस लिये रख दिया गया कि वे प्रतिदिन उसमें एक मुट्टी आटा आर्य समाज के तिये डाल दिया करें। ममाज का चपरासी जाता और सारा त्राटा जमा कर लाया करता था। इसी प्रकार आर्य समाजों से यह प्रार्थ ना की गई थी कि वे अपन यहाँ की रही ख़राव न किया करें और संभाल कर श्रार्यसमाज के लिये रख दिया करें। उसको भी समाज का चपरासी इकट्ठा कर लाया करता था। स्वामी अद्धानन्द जी ने 'कल्याण मार्ग का पथिक' नाम से लिखी गई अत्मकथा में लिखा है कि ''रही को वेचकर जमा किये गये फण्ड से आय समाज के वाचनालय और पुस्तकालय का खर्च पूरा किया जाता था।" ऐसी आयोजनाओं को बचाने में देवराज जी का उपजाड दिमाग बहुत काम दिया करता था। ''रही-फण्ड'' ११ जनवरी १८६२ को कायम किया गया था।

देवराज जी की इस लगन और धुन का ही यह परिगाम हुआ कि जालन्धर श्रार्य समाज की दृष्टि से एक बड़ा केन्द्र बन गया । कहने को समाज का केन्द्र लाहौर था, लेकिन जीवन के वास्तविक स्रोत का केन्द्र-स्थान जालन्धर था। देहातों में प्रचार का सिल-सिला भी जालन्थर से ही ग्राह हुआ था । चेतना, स्फूर्ति और जागृति की जो लहर उन दिनों में आर्य समाज के रूप में पंजाब में फैल रही थी, उसका उदुगम-स्थान जालन्धर था । श्रमी तक समाज में ब्राह्मग्राकुलोत्पन्न पण्डितों का जोर था। वे ही शास्तार्थ त्रादि किया करते थे। जालन्धर त्राय समाज ने इस परिपाटी को मिटा दिया और यह दिखा दिया कि हर एक आर्थ-सभासद् उपदे-शक का काम कर सकता है। १८६२-६३ में श्राय समाज में जो गृह-कलह पैदा हुई, उससे देवराजजो को बहुत दु:ख हुआ। आपने समभौता कराने का अन्त तक यत्न किया और जब सफल नहीं हुये तो कृष्णा के समान मुन्शीराम जी को अर्जुन बना कर अरपन शान्तभाव से केवल सारथी का काम किया। माजूम होता है कि इस गृह-कलह, विशेषकर अपने साथियों में पैदा हुई कलह के कारग हो श्रापके हृदयमें श्रार्थ समाजके कामसे कुछ उपराम पैदा हुश्रा श्री श्रापने श्रपने को सर्वतीभावेन स्त्री-शिज्ञा के काम में लगा दिया। आर्य समाज के प्रचार से आपने जालत्थर को जो गौरव प्राप्त कराया था, उसमें कन्या-महाविद्यालय की स्थापना करके श्रापने दो मास और लगा दिये। जालन्थर स्त्री-शिन्ना के प्रेमियों के लिये एक तीर्थ वन गया। दयानन्द ऐंग्लो वेंदिक कालेज सं लाहौर को जो गोरव मिला था, उससे कहीं ऋधिक गौरव जालन्थर की कन्या-महाविद्यालय से प्राप्त हुआ। कन्या-महाविद्या-त्रय स्त्री-शि हा का केन्द्र होने के साथ-साथ आर्थ समाज के प्रचार का भी केन्द्र वन गया। प्रचार का नियमित काम करने नाली महिला उपदेशिकायें ऋव तक भी आर्य समाज के पास नहीं हैं, लेकिन कन्या-महाविद्यालय की अध्यापिकाओं और कन्याओं ने इस अभाव की पूर्ति की और न केवल आर्य समाज या पञ्जाब में. किन्तु आर्य समाज से बाहर और सुदूर प्रान्तों में उन्होंने प्रचार का काम किया। कन्या-महाविद्यालय के ही कारण जालन्थर में एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो गया। भारत के वाहर से भी कन्यायें यहाँ शिचा प्राप्त करने के लिए आने लगीं।

१८६२ में इस महान् कार्य में देवराज जी ने अपने को सर्वतो-भावेन लगा दिया और ७४ वर्ष की लम्बी आयु की अन्तिम साँस तक अपने को उसो में लगाये रखा। फिर भी समाज का थोड़ा-बहुत काम आप ज़रूर करते रहे। उसके समासद् भी रहे। लेकिन पीळे कुळ उपराम पैदा हो गया। १६१८ से १६२४ तक की कुळ 1

वातें आपने संचिप में लिखी हैं। उनमें लिखा है कि "आर्य समाज के प्रवन्ध-विषयक मामलों में दखल देना मैंने छोड़ दिया। चार साल तो सभासद भी नहीं रहा। यद्यीप चन्दा देना रहा। अब पिछले वर्ष फिर सभासद बना हूँ, किन्तु प्रवन्ध के कामों सं अलग रहता हूँ। समाज में कभी-कभी उपदेश देना रहना हूँ। साप्ताहिक अधिवेशनों में कम जाता हूँ। सामाजिक लोगों से प्रेम रहा, अन्य मतावलिक्यों से भी।" इस उपराम दृत्ति का कारण यही प्रतीत होता है कि आपने अपने को महाविद्यालय के साथ वन्मय कर दिया था।

## दूसरा-माग

## कन्या-महाविद्यालय---

"हं परमातमन! मुक्तं धर्म-परायग् वना और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर कि इस शरीर को छोड़ कर जब में दूसरा शरीर धारग् करूं, तब वह एक धर्मात्मा, विदुषी व परोपकारग्री महिला का हो, ताकि में अपनी वहिनों के उद्धार के लिये अधिक यत्न कर सकृं।"

१ जनवरी १८६३

देवराज

"जालन्थर कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, लेकिन कन्या महाविद्यालय ने इसे देशभर में मशहूर कर दिया है। स्त्री-शिक्ता के बारे में महाविद्यालय सराहनीय और अनुकरणीय काम कर रहा है।

> सर माइकेल श्रोडायर पंजाब के लैफ्टिनेएट गवर्नर

११ श्रक्तूबर १६१६

२. आकाँचा

३. प्रारम्भ

५. विकास

५. प्रबन्ध व व्यवस्था

६. लोकप्रियता

७. त्राकर्षण, विशेषतायें त्रौर सेवा

८. पुत्र ऋौर विरोध

६. चाचा जी

१० कन्याओं की भक्ति और उत्साह

## ? स्वस

इंगलैयड के भूतपूर्व महामन्त्री रेमज़े मैकडानेल्ड ने आर्य-समाज के शिचा-सम्बन्धी कार्य को लार्ड मैकाल द्वारा १८३५ मे प्रवर्तित अंगरेज़ी शिज्ञा-पद्धिन के विरुद्ध विद्रोह वताया था। श्रार समाज के नेताश्रों ने यह भाँप लिया था कि जहाँ एक श्रोर ईसाई अपनी शिचा-पद्धति द्वारा सारे देश को एक चौथाई सदी में ईसाइयत में रंग देने का निश्चय किए हुए थे, बहाँ दूसरी स्रोर लार्ड मैकाल का यह अभिमान था कि यदि उनकी शिका-पद्धति काम कर गई, तो वीस वर्ष के अरसे में बंगाल में एक भी हिन्दू-बालक हिन्दूधर्माभिमानी नहीं रहेगा। बङ्गाल से बाहर अन्य प्रान्तों में भी अपनी शिचा-पद्धति का वैसा ही प्रभाव होने की उन्हें पृरी आशा थी। उनका यह ख्याल था कि भारत में ऐसी शिचा-पद्धति शुरू करनी चाहिये, जो यहाँ एक ऐसी जमात पेंदा कर दे, जो रंग-रूप तथा हाड़-मांस में भले ही हिन्दुस्तानी रहे. लेकिन रहन-सहन तथा आचार-विचार आदि में पूरी तरह अंग्रेज़ बन जाय। वे इस जमात से मुठ्ठी भर शासकों और करोड़ो शासितों के बीच दुभाषिये का काम लेना चाहते थे। त्रिटिश साम्राज्यवाद के संस्थापकों व संचालकों और ईसाई-धर्म के प्रचारकों के मनसूवों के बिरुद्ध श्रार्य समाज ने सिर उठाते ही सब से पहिले शिक्ता का काम अपने हाथों में लिया। लाहौर में ऋषि दयानन्द सरस्वती की स्मृति में द्यानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की नींव इनकी सृत्यु के तीन वर्ष बाद १८८६ में रख दी गई थी। पञ्जाव की समस्त श्रार्यसमाजों श्रीर श्राय समाजियों ने एक व्यक्ति की तरह उस के लिये काम किया । लाला देवराज जी ने भी उस के लिये कुछ उठा नहीं रखा । शिक्ता की श्रोर श्राप की श्रवृत्ति छात्रावस्था में ही हो गई थी। समाज-सुधार की भावना से छाप के हृदय मे यह पूरी तरह समा गया था कि सव बुराइयों का एक मात्र इलाज शिहा है। स्त्रियों को गन्दे गाने गाते हुये देख कर आप का हृदय री पड़ना था और श्राप सोचते थे कि स्त्री-जाति का उद्धार कव और कैसे होगा ? १८८३ की ४ मार्च की डायरी मे स्राप के इस विचार का एक चित्र अङ्कित है। उस में लिखा है कि "लाला कृपाराम के साथ मास्टर भैरोंग्रसाद के यहाँ गया । वहाँ स्त्रियाँ गन्दं गीत गा रहीं थीं। तीबा ! अकसोस !! ऐसा कोई भी नहीं, जो इन बेचारियों को जहालत के पल्ले से छुड़ा दे। स्त्रियों का क्या दोष है ? दोष इन के पतियों अौर रिश्तेदारो का है। मैं हमेशा से स्त्रियों का तरफ़दार रहा हूं। मेरे दिल मे यह खुब अच्छी तरह वैठा हुआ है कि खियाँ आदिमयों की िस्वत नेक ऋौर रहम दिल होती हैं। .... आह ! इनकलावे होराँ !! स्त्रियाँ इतनी जाहिल हो गई हैं कि गन्दे और अच्छे गीतों में कुछ फ़र्क नहीं कर सकतीं। ऐ ब्यार्यावर्त ! इस गिरोह के इक्कबाल का सितारा कव चमकेगा ? उस समय आप को

यह कल्पना कहाँ थी कि कृष्ण महाराज ने कैसे अर्जुन को महासारत के युद्ध के लिये निमित्त बनाया था, इसी प्रकार स्त्रियो को अहालत से उद्घार करने वाले इन्कलाव श्रीर उन के इक्टबाल का सितारा चमकाने के निमित्त आप ही होंगे। सिदयों से स्त्री-जाति के प्रति जो घोर ऋत्याय. पज्ञान-पूर्ण व्यवहार. सामाजिक श्रत्याचार श्रोर धार्मिक श्रनाचार रो रहा था, उसके विरुद्ध एक साथ ही सारे देश में विश्वव की आग सुलग उठी थी। वङ्गाल में जो महान् कार्य उस विल्लव की सफल बनाने के लिये स्वताम धन्य राजा राममोहन राय ऋौर श्री ईश्वरचन्द्र विद्यामनार ने. द्चिरा में प्रातः स्मरग्रीय महाद्व गोविन्द रानडे और श्रीघों डॉप त केशव कर्व ने किया था, उसी की करने की स्कृति उत्तर भारत से द्वराज जी के हद्य में पैदा हुई। अनुकूल परिस्थितियों से उस स्कृतिं को वल मिला। ११ नतस्वर १८८६ की डायरी से लिखा है कि "हमारे लडके-लड़िकयाँ विद्या नहीं पढ़ने ! सुके इस अरेर ध्यान देना चाहिये और कोई-न-कोई समय इनको तालीम के लिए निकालना चाहिए।" उपनिषदों में कहा है कि "मनुष्य जैसा सन में ध्यान करता है, बैसा वाग्रों से करता है जैसा कहता है; बैसा करता है। जैसा करता है, वैसा फल भोगता है।" देवराज जी पर उपनिषदों का यह कथन विल्कुल ठीक वैठा। वे मो फल्पना किया करते थे, समय आया कि वह कार्य रूप में परिगत हुई। जी स्वप्न व दंखा करतं थं, वे पूरे हुए। कन्या-महाविद्यालय पूरी तरह उनके स्वप्नों की सृष्टि है, उनकी कल्पनात्रों की पूर्ति है और उनके

विचारों की प्रतिमा है। उसकी स्थापना में ख्रौरों का भी हाथ था, लेकिन उस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा ख्राप हो थे। कन्याख्रों के चरित्र-निर्माण के ख्रलावा वहाँ के मकानों की दीवारों को भी खापने ख्रपने हाथों से चुना था ख्रौर वहाँ के वगीचे में वे पौदे भी ख्रपने ही हाथों से रोपे थे, जो ज़मीन के ऊपर सिर उठा कर प्रति दिन बढ़ते हुए इस बात की साची देते रहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील ख्रौर संसार प्रगतिशील है। ऐसे परिवर्तनशील ख्रौर प्रगतिशील जगत में यह असम्भव था कि मातृ-जाति सदा के लिए नितान्त दीन, हीन एवं पराधीन ख्रवस्था में पड़ी रहती। कोई उसकी सुध न लेता।

## २---श्राकांत्ता

"जब कोलम्बस ने पाताल देश अमेरिका का पना लगाया था, नब उनको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े थे। उसके पास किसी प्रकार की कुछ भी सामग्री नहीं थी। सब से बड़ी दिक्कत यह थी

प्रकार का कुछ मा सामधा नहा था। सब स बड़ा ादकका यह था कि उसकी बात पर कोई यकीन न करता था। कोई यह नहीं

मानता था कि कोई पानाल देश है भी कि नहीं ? मैं कन्या-महाविद्यालय के काम को कोलम्यस के काम से उपमा

मैं कन्या-महाविद्यालय के काम को कोलम्बस के काम से उपमा दूँगा। फर्क केवल इतना है कि कोलम्बस ढाई वर्ष की मेहनत के बाद पानाल दंश के तट पर पहुँच गया, मगर विद्यालय के

कार्य कताओं को बीस वर्ष के अर्स के बाद अभी सिर्फ किनारा नजर आने लगा है। विद्यालय-हृपी पाताल देश के कोलम्बस

उसके अधिकारी लाला बद्रीदास जी, लाला रामकिशन जी, लाला कर्मचन्द्रजी व लाला जेठामल जी हैं और हमारी इनाबेला वह थी, जिसने उस समय हमें इस महायज का अनुष्ठान करने के लिये

प्रेरिन किया था, जब कि उसको शुरू करने के लिये हमारे पास केवल ⊏) की पूंजी थी। सदियों में गिरी हुई स्त्री-शिक्ता की

घ्वजाको उड़ाकर फिरसे ऊँचे में फहराने वाली वह

समकों गे, जैमे हरिद्वार को।

समाज-सुधार के मैदान में हम काफ़ी हद तक स्रागे वह गये हैं।

श्राज ये देवियाँ बिना चिक व परदे के यहाँ वैठ सकती हैं।

मगर हरियाना की इस इज़ाबेला ने ऐसे समय पर काम

करना शुरू किया था, जब कि स्त्रियों के लिये नंगे मुँह फिरना,

कजंकित करने बाला था। हम हरियाना को ऐसा ही पवित्र

"विद्यालय एक वृज्ञ है। इसकी शाखायें वहुत-सी है। इनमें से किसी में कुछ लगा हुआ है और किसी में कुछ। पहली शाखा विद्यालय, स्कूल, या कालेज है। दूशरी शाखा आश्रम है। नीसरी शाखा विथवा-भवन और चौथी कन्या-श्रनाथालय।

"सज्जनो, विद्यालय एक अर्थ समाजिक संस्था है। इमकी प्रवन्ध कारियाी-समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि समस्त आर्थ समाज की है। कहा लोग एतराज करते हैं कि

त्र्यार्थं समाज की है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि विद्यालय सामाजिक संस्था कैसे हो सकती है ?

विद्यालय की प्रबन्धकारणी सभा में आर्थ समाजों के प्रतिनिधि आते हैं। जो संस्था अपनी पहली जमात की लड़िकयों को आर्थ समाज के नियम याद कराती है और स्वामी जी के प्रन्थों को

वाकायदा पढ़ानी है, यदि वह संस्था सामाजिक नहीं, तो और कौन सामाजिक संस्था हो सकती है ? यह समाज का बचा है, सामाजिक संस्था है और ईश्वर करे कि यह समाज की ही रहे।

"लोग कहते हैं कि विद्यालय के अधिकारियों के दिमाग में खलल आ गया है। उन्होंने ऐसी बहुत-सी वातें जारी कर दी का मानने वाला ऐसा ऐतराज करे, तो समा किया जा सकता है। लेकिन, यदि वेदों का मानने वाला ऐसा करे, तो उमे समा नहीं किया जा सकता। उसके लिये निहायन अकमोम है। हमारा तो गाने के साथ सृत्रि के प्रारम्भ से गहरा सस्वन्ध है। यहाँ तक कि

चार में से एक वेद, सामवेद, केवल गान-विद्या के लिये हैं।

है, जो शास्त्र-विरुद्ध हैं जैमे गाना-वजाना । यदि वाईविलया करान

"दृसरी शङ्का पहरावे पर है। कोई कहना है कि लहँगे को लिवास में शामिल करो। हमारे यहाँ देश-देशान्तरों से कत्याओं को आना है। अदि आश्रम या विद्यालय किसी ख़ास प्रान्त के लिए होता, तो हम भी वैसा ही पहरावा नियत कर लेते। मगर, सारे देश के लिये है। किसी खास प्रान्त के लिये नहीं। सारे देश की प्रतिनिधि कन्यायें हैं। इस लिये हमें ऐसा ही पहरावा रखना होता है जिसकी अपनान और पहिनने में किसी भी प्रान्त की लड़िकयों को आपत्ति न हो।

होता है। इसलिये माता पिता की अपेक्षा कुरवानी भी अधिक कर सकती है। यदि किसी संस्था के छात्रों में त्याग है, तो वह अमृत देने वाला है। विद्यालय में जब आप ड्योड़ी में प्रवेश करोंगे, तो आपको उन छात्राओं के नाम देखने को भिलोंगे, जिन्होंने छ: मास या उससे अधिक समय, अपने आराम को कुरबान करके, विद्यालय की सेवा के लिये दिया है।

'माना में पिता की अपेता सन्तान के लिये अधिक हित

"अभी हमें बहुत काम करने हैं। लड़कियों के लिये एव

टैकनीकत स्कूल की ज़रूरत है। जिल्द्साज़ी, घड़ीसाज़ी स्रादि के काम लड़कियाँ वर वैठे कर सकतो हैं। कन्यात्रों को विदेश

भेजकर विद्या-लाभ कराने के लिये 'विदेश-यात्रा-फण्ड' कायम करने की ज़रूरत है। 'सिक-नरसिंग' की शिवा लड़िकयों को दी जाती है। इसको अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। जगह-जगह विद्यालय की शाखायें कायम करना ज़रूरी है। पहाड़ पर लड़िकयों के लिये 'रेस्ट हाऊस' बनाने की आवश्यकता है। किश्ती चलाने और बुड़सबारी सिखाने के लिये सामान जुटाना

''हम अपनी सारी कन्या-पाठशालाओं में एक ही पाठ-विधि प्रचलित करके एक ''महिला-त्रिश्व-विद्यालय'' की स्थापना करना चाहते हैं।''

श्रावश्यक है। स्त्री-प्रचारिकायें भी पैदा करनी हैं।

यह देवराज जो के उस भाषण का सारांश है, जो आपने जालन्धर-आर्य समाज के उत्सव पर सन् १६१० में दिया था। इससे जहाँ महाविद्यालय के बीस-पश्चीस वर्ष के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है और उसके मार्ग में आने वाली विद्य-बाधाओं का कुछ पता चलता है, वहाँ देवराज जी की महाविद्यालय के बारे में महत्वाकां जा का भी कुछ परिचय मिलता है। देवराज जी

कन्या-महा-विद्यालय को एक ऐसा 'कन्या-विश्वविद्यालय" वना देना चाहते थे, जो आर्थ समाज के स्त्री-शिवा के कार्य का केन्द्र

होने के साथ-साथ देश की समस्त शिच्छा संस्थाओं के लिये आदर्श होता और जिल्मों लड़िक्यों के शारीरिक, मानसिक खौर व्याध्यात्मिक विकास के लिये पूरा प्रवन्य हो कर उन्हें स्वावलम्बी भी बनाया जा सकता। सन्ताई नो यह है कि आपने महा-विद्यालय का कार्य लड़कियों की केवल माच्य वनान के लिये हाथ में नहीं लिया था, लेकिन आप उनको ऐसी गृहिस्सी एवं मातायों वनाना चाहते थे, जिनमें नरक वने हुए घरों को स्वर्ग बनाने की ज्ञमना पैदा हो जाती और जो समाज के लिये निश्रंयस एवं अभ्युद्य के मार्ग को प्रशस्त कर दंती। स्त्रियों की जरालत महाँ आपके लिए असहा थी, वहाँ विधवाश्रों की दुर्शा श्रीर अनाथ कन्याश्रों को दुर्ग नि भी आपके लिये सहा नहीं थी। जिस स्वी-जाति के व्यक्तित्व का कुछ भी स्वतन्त्र अस्तित्व रोप नहीं बचा था, उसके उद्घार की आकांका आवके हृदय में समाई हुई थी। त्राप महिला-समाज के जीवन में चहुँ मुखी क्रान्ति पेंदा करना चाहते थे। इमीलिये आपने स्वी-समाज में ऐसा व्यापक कार्य किया, जिसे 'सर्वांगोस्' कहा जा सकता है। केवल विद्यालय सं सन्तोप न मान कर त्राश्रम, विधवा-भवन और अनाथालय की भी म्थापना करके उसकी प्रवृत्तियों को सचमुच ही चहुँ मुखी वना कर ब्रह्मा का रूप धारण कम दिया और चारो दिशाओं में उसके कार्व का विस्तार कर उसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्था बना दिया। संस्था का यह ज्यापक स्वरूप देवराज जी की व्यापक भावना खोर व्यापक खाकांचा का मूर्तस्तप था।

शित्ता के कार्य को जब अपने हाथों में लिया, तब आप

शित्ता-शास्त्री नहीं थे। हिन्दी श्रौर संस्कृत तक का आप को विशेष अभ्यास नहीं था। संस्था के संचालन का आप को कुछ भी ऋतुभव नहीं था । साधारण पाठशाला का चलाना तक कितना कठिन था, यह इसी से प्रगट है कि कन्या-महाविद्यालय के लिये किया गया यत्न दो बार असफल हो चुका था। प्रारम्भिक जीवन से त्राप का यह स्वभाव बन गया था कि जिस किसी काम को हाथ में लेते थे, ऋपने को उस के योग्य बनाकर उसे सफल बनाने में तन-मन से लग जाते थे । आप के जीवन की सफलता का रहस्य इसी में था कि आप न तो किसी काम को इतना छोटा सममते थे कि उस के करने में अपनी हीनता अनुभव करते हों अौर न किसी काम को इतना बड़ा ही समभते थे, जो त्राप की शक्ति के बाहर का हो। त्राय समाज में प्रवेश करने पर जिस प्रकार आप ने अपने को दृढ़ आये, उपदेशक ऋौर प्रचारक बनाने में लगा दिया, उसी प्रकार कन्या-महाविद्यालय का काम हाथ में लेने पर आप ने अपने अन्दर वे सब चीजें पैदा कीं, जो महा-विद्यालय के संचालक में होनी त्रावश्यक थीं। उन में सब से वड़ी चीज़ थी माता के हृदय की ममता। सच-मुच श्राश्रम की कन्यात्रों ने माता-पिता की श्रलहदगी को श्राप के ही कारण कभी ऋनुमव नहीं किया, विल्क, खाश्रम में खाने के बाद उन्होंने माता-पिता अौर घर को बिलकुल भुला दिया। उस समय लडिकेयों के लिये न तो शिक्ता की कोई पाठ-विधि थी ऋौर न पढाने के लिये पुस्तकें। यदि विद्यालय वालों ने भी लाहौर के कालेज के समान केवल 'दयानन्द' और 'आर्य'

समाज' का नाम ले, वहनो गंगा में डुवकी लगा-लगा, पुरुय लूटना होता तो कोई बात नहीं थी; लेकिन उन्हें तो भागीरथ के समान देश में एक नई गंगा लाने के लिये घोर नपस्या करनी थी श्रोर उस तपस्या श्रथवा साधना की सारी सामग्री भी खुद ही जुटानी थी। इसी लिये स्वतन्त्र पाठविधि वनानं ऋौर उस के लिये उपयुक्त पुस्तकें लिखने का काम भी देवराज जी ने श्रपन हायों में लिया। माना जी खोर धर्म -पत्नी त्राप को विद्यालय एवं स्राश्रम के संचालन में पूरी सहायता देनी थीं, तो भी शिचक खोर खिध्ठाता के कार्य का सम्पादन एक बड़े खरसे तक श्रापने स्वयं ही किया । कन्या-संस्था के प्रवन्थ की जिस्सेवारी का सारा जोखम भी श्रापने श्रपने कन्यों पर उठाया। दुफ्तर की लिखा-पढी, लडिकयों के अभिभावकों के साथ पत्र-व्यवहार और विद्यालय के लिए फ़रड जमा करने के चालू काम-कान के अलावा जब भहाविद्यालय पर विरोधियों का हमला होता था, तो उनके सामने छाती तान कर आपको ही खड़ा होना पड़ा था। साधारण आन्डोलन के लिए तो आप लेखादि लिखते ही थे, लेकिन ऐसे अवसरों पर विशेष लेख लिखने की मुसीवत भी आपको ही भेलनी पड़ती थी। कितनी भारी ज़िम्मेवारी थी श्रीर कितन बड़ा काम था ? देवराज जी उस भार को अपनी इच्छा के वल पर श्रोर महाविद्यालय को एक महान् श्रादशे संस्था बनाने की महत्वा-काँचा के सहारे सम्भाले हुए थे।

अपनी महत्वाकाँचा के अनुसार कन्या-महा-विद्यालय को आदर्श-संस्था और अपने को उसकी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाने के लिए आपका विचार देश की अन्य शिक्ग्य-संस्थाओं को देखने का था। आप सोचा करते थे कि उनके अवलोकन से अपनी संस्था के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ४ मार्च १८६४ को इसी विचार से लाहोर का विक्टोरिया स्कूल देखने गये थे और १८६६ के फरवरी मास में आपने अपनी धर्म-पत्नी और तीन कन्याओं को साथ लेकर युक्त-प्रान्त, राजपूताना, अहमदाबाद, वहोदा और बम्बई आदि का दौरा किया था। आर्य-समाज एवं महाविद्यालय के प्रचार और फरड जमा करने के लिए भी आपने कई लम्बे-लम्बे दौरे किये थे, लेकिन यह दौरा सिर्फ शिक्या-संस्थाओं को देखकर शिक्ता-सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया था।

करवरी के दूसरे सप्राह में आप जालन्थर से बिदा होकर सहारनपुर पहुँ चे। वहाँ की पाठशाला और अजायवधर का अव-लोकन किया। अजायवधर में साधारण ज्ञान के लिए सब तरह के अन्न एवं फलों व फूलों के बनावटी नमूने रखें गये थे। आपने वैसा ही अद्भुतालय अपने यहाँ बनाने का विचार पक्का कर

लिया। पाठशाला की कन्यात्रों का रामायगा-पाठ सुनकर अपने यहाँ भी उसको शुरू करने का आपने निश्चय कर लिया। पाठ-शाला के संचालकों ने महाविद्यालय की योजना को पसन्द कर उसके अनुसार काम करना स्वीकार किया। आपका महिला

विश्व-विद्यालय का स्वप्न आपकी आँखों के सामने नाचने लगा। १५ फरवरी को आप वाँदीकुई पहुँ चे। वहाँ ईसाइयों की पाठ-शाला देखी। महाविद्यालय के सन्वन्ध में भाषण दिया और कुछ चन्दा भी जमा किया। १८ को अजमेर पहुँ चे। यहाँ द्यानन्द हाई स्कूल का निरीक्तण किया और श्री रामविलास सारडा, श्री इरविलास सारडा थोर भी जमनादास जी श्रादि से मिले। १६ फ़रवरी को सावरमती पहुँच कर राय मलिकराम को साथ लिया श्रोर २१ फ़रवरी को अहमदाबाद पहुँचे। यहाँ आपने रणझोड-लाल कन्या-पाठशाला, मगनभाई कन्या-पाठशाला, मोलानाथ साराभाई इन्स्टीटयूट खोर फीमेल ट्रेनिंग कालेज खर्च्छा तरह देखे । सब को देखकर आप वहुत प्रसन्न हुये । सभी से आपने कुछ न-कुछ महाविद्यालय के लिये सीखा। लिटररी इन्स्टीटयूट मे महिलाओं के परस्पर मिलने-जुलने और समाचार-पत्र आदि पढ़ने का काम आपको बहुत पसन्द आया। फीमेल ट्रेनिंग कालेज मे ऋध्यापिकायें तच्यार की जानी थीं। उसका मकान बहुत खुला श्रीर हवादार था। दीवारों पर शिक्षा-प्रद चित्र टॅंगे हुये थे। उस समय ऋहमदाबाद में दस कन्या पाठशालायें थीं। तीन सिशत की, तीन प्राइवेट और वाकी स्युनिसिपैलिटी की। कालेज की लडिकियाँ ऋँग्रेज़ी खूव बोलती थीं। उन्हें हारमोनियम ऋौर गाना भी सिखाया जाता था। त्रापने इन सब बातों को महाविद्यालय मे जारी करने का निश्चय किया। २२ को लिटररी इन्स्टीटयूट मे स्त्री-शित्ता पर हिन्दी में आपका भाषण हुआ।

२३ फ़रवरी को त्राप वड़ौदा पहुँचे। वहाँ का कला-भवन श्रौर कन्या-पाठशाला देख कर श्राप वहुत प्रसन्न हुए। महाराज से भी मुलाकात हुई। कल्यात्रों ने उनको सन्ध्या के सन्त्र व भजन सुनाये । बहुत प्रसन्न हुए । कन्यात्रों को उन्होंने महारानी के पास भेजा। वे भी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन आपको फिर महाराज ने मुलाकात के लिये बुलाया। २८ को आप बम्बई गए, वहाँ स्वर्गीय जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे से मिले। २६ को समाज-मन्दिर में श्रापका भाषण हुआ। ३ मार्च को कन्या-पाठशालास्त्रों का निरोक्तगा किया । ४ मार्च को श्री रानंड से फिर भिले । जालन्धर स्त्राने का उनसे वायदा लिया। ५ मार्च की यहाँ से वापिस लोट पड़े। ६ को बड़ोदा ऋौर ८ को दिल्ली होने हुए ६ को जालन्धर त्रा गये । जालन्धर त्राकर कन्या-महाविद्या-लय में वहुत-सी वातों का प्रारम्भ किया। इस यात्रा के सम्बन्ध से लिखते हुए बम्बई की पाठशालाओं को लच्च करके आपने अपनी डायरी मे लिखा था कि "पाठशालाओं को देख कर मेरी आँखें खुल गई। कन्याओं का गाना बहुत ही अच्छाथा। कत्याएँ बहुत होशियार श्रौर समफदार मालूम होती थीं। उनको किएडरगार्टन द्वारा शिचा दी जाती थी। मैंने इन पाठ-शालात्रों से बहुत लाभ उठाया।" शिचक एवं गुरु होते हुए भी श्राप हर जगह अपनी संस्था के लिए विद्यार्थी बन कर जाया करते.थे । मधु-मक्खियें जैसे अपने छत्ते के लिये चारों श्रोर से शहद् बटोर लाती हैं वैसे ही आप भी चारों ओर से जो भी

अच्छाई मिलती, उसे महाविद्यालय के लिये वटोर लाया करते थे। इतनी वडी आकांचा को मृत रूप देने के लिये जिननी भी मेहनत की जाती, थोड़ी थी। जब लोगों ने देखा कि देवराज जी सव श्रीर से ध्यान हटाकर केवल महाविद्यालय के काम में लगते जा रहे हैं, तब वे उनसे कुछ नाराज़ रहनं लगे । श्रापके साथी आर्य समाजियों को यह महत नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में आपने १=६६ की डायरी में लिखा है कि "जिस पाठशाला में युवा लड-कियाँ हैं, जिस पर सारे पंजाब की खाशा लगी हुई है और जिसने अभी वहुत काम करना है, उसके लिये किनना समय दिया जाय, थोडा है।" इसी प्रकार १८० की डायरी के १२ सितम्बर के देवराज समाज का कुछ भी काम नहीं करना । इससं बढ़कर श्रोर क्या गलती होगी ? समाज श्रव तक वहुत तरक्षी कर जाना श्रगर हमारी स्त्रियें हमारे साथ होतीं। स्त्रियों के श्रज्ञान से श्रायं-धर्म और आर्य समान की बहुत हानि हो रही है । मैं जड़ को सींच रहा हूँ। में घरों को स्वर्ण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मातायें जब आर्य बन जावेंगी, तब पुत्र क्यों न आर्य बर्नेगे।

यह थी महत्वाकाँ ज्ञा, जिससं प्रेरित हो कर देवराज जी ने श्रापने को स्त्री-शिक्षा के लिये न्यौछावर कर दिया था। श्राप इसं मुक्ति का साधन सममते थे। इसी लिये इसको श्रापने श्रपने जीवन का मकसद बना लिया था। इसमें सन्देह नहीं कि श्राप की साधना सफल हुई। इस में श्रापको श्रपने इष्ट का दर्शन हुआ श्रीर उसका मधुर वरदान श्रापको प्राप्त हुआ। इससे कौन इनकार कर सकता है कि जिस देश में मनुष्य-जीवन की श्रोसत श्रायु केवल २३ वर्ष रह गई है, उसमें ७४ वर्ष का सुदीर्घ, सफल श्रोर यशस्वी जीवन इसी साधना का शुभ परिणाभ था।

## ३---शारम्भ

हरे-भरे लहराते हुये खेत और फलों-फूलों से लदे हुये बगीचे को देख कर किसान या माली की महनत की सराहना ज़रूर की जा सकती है. लेकिन उस कठोर काम का ठीक-ठीक अनुभव नहीं लगाया जा सकता, जो अपने हाथ में फाबड़ा लेकर उदड़-खावड ज़मीन को सम कर के वंजर से उपजाऊ बनाने के लिये करना पडता है । महाविद्यालय की बर्तमान उन्नत एवं समृद्ध अवस्था सं उस कठोर मेहनत का अन्दाज लगाना सम्भव नहीं, जो देवराज जी को करनी पड़ी थी। दक्षिण में श्वियों के प्रति पुरुषों की भावना के कुत्सित होते हुये भी परदा-प्रथा इतनी कठोर नहीं थी। इस लिये श्री कवे को इतनी विपरीत परिस्थिति में काम नहीं करना पड़ा, जितनी विपरीत अवस्थाओं का देवराज जी को सामना करना पड़ा । श्री कर्ने का त्याग, तपस्या और साधना भी असाधारण है। अपने विचारों के लिये उन्हों ने भी असाधारण कप्ट सेले हैं। सामाजिक बहिष्कार के कारण अपने घर तक में रहने को जगह नहीं मिली। लेकिन वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे। संसार की कोई भी विध्न-बावा और विरोध उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सका उन को अनायास ही टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की सहायता मिल गई, जिस से "महिला-विश्वविद्यालय" के सम्बन्ध में उन

की त्राकांचा व स्वप्न जल्दी ही पूरा हो गया और हिंगगो का अंगली गांव दिल्ला के समाज-सुधारकों के लिये परम पवित्र तीर्थ वन गया। देवराज जी को यत्न करने पर भी कैसी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई और आप का "महिला-विश्वविद्यालय" का स्वप्न असिद्ध ही बना रहा । फिर भी अपने जीवन में जो सकलता आप को प्राप्त हुई, वह श्रमाधारण है। श्रापकी साधना और तपस्या से निश्चय ही उत्तर भारत में जालन्धर शहर को वह गौरव प्राप्त हुआ, जो कबें की तपस्या से हिंगगी की, महात्मा मुन्शीरामजी की वर्षों की निरन्तर साधना से काँगड़ी की मरुभूमि को, कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथठाकुर की समाधि बोलपुर की भूमि को ऋौर महासना पिएडत भदन मोहन जी मालवीय के सतत यक्न से गंगा तट को प्राप्त हुआ है। पंजाव को तचशिला के विश्व विद्यालय का जो श्रमिमान है, वह कुछ श्रंशों में इस गुलामी के गिरे हुये जमाने में कन्या-महाविद्यालय के नाम से उसे फिर प्राप्त हो गया है। न केवल पंजाब के भिन्न भिन्न ज़िलों से किन्तु पंजाब के बाहर गुजरान, राजपूताना, बिहार, बङ्गाल, बर्मा से ही नहीं किन्तु फ़िजी एवं अफ्रीका तक से लडिकियाँ यहाँ आने लगीं। शिचा के चेत्र में किये इस अनूठे परीच्या का अध्ययन करने के लिये दूर दूर से शिवा-शास्त्री वैसं आने लगे जैसे कभी देवराज जी अहमदाबाद बड़ौदा श्रीर बम्बई गये थे। उसके विस्तार की मनोहर कहानी आगे पन्नों में लिखी जायगी, लेकिन यहाँ इतना ही बताना है कि सर्वथा विपरीत परिस्थतियों में त्र्रकेले खड़े होकर एकाकी श्रम द्वारा, विना किसी पूँ जी और सहारे के देवराज जी ने सचमुच ही एक जादूगर का काम कर दिखाया। सारी श्रवस्थात्रों पर विचार करने के बाद मुह से अपने-आप यह निकल पड़ता है कि देवराज जी का यह काम एक अलौकिक चमत्कार था। इंजीनियर कलाओं के सहारे मन्प्य को चिकत करने वाले विशाल-भवन कुछ ही दिनों में खड़े कर देते हैं। बैं ज्ञानिक विज्ञान के सहारे पौदों के आकार-प्रकार को कुछ ही दिनों में कुछ का कुछ बना देते हैं। जादूरार के पास भी तमाशा दिखाने को थोड़ा-बहुत सामान होता ही है। पर, हमारे चरित्र-नायक के पास क्या था ? न तो उनके पास इंजीनियरो की कला थी, न वैं ज्ञानिकों का विज्ञान था और न थी उसके पास जादूगर की पोटली ही। हाँ, उसके पास एक स्वप्न था, इच्छा और त्राकाँचा थी, अपने पर विश्वास और ईश्वर-भरोसा था। मानृ-जाति का काया-पलट करने का हुट संकल्प भी उसके विश्वासी हुद्य के एक कोने में समाया हुआ था। वीर नैपोलियन की तरह वह आगे वहा श्रौर उसने दिखा दिया कि 'श्रसम्भव' शब्द उसके कोष मे नहीं है। भयानक से भयानक आचोपों, भयं कर विरोधियों और भीषया से भीषया त्रारोपों की बौछार होने पर भी उसने पीठ नहीं दिखाई। छत्रपीत शिवा जी के समान वह उठा ख्रौर सिर्फ माता के श्राशीर्वाद के सहारे उसने श्रज्ञानता के अजेय दीख पड़ने वाले दुर्ग पर विजय प्राप्त करके इसकी चोटी पर स्त्री-शिन्ता की विमल पताका फहरा दी।

कैसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे चरित्र-नायक ने काम किया था, इसका एक हलका-सा चित्र महाविद्यालय की एक कन्या ने मार्च १६३४ के 'जलविद्-सखा' में देवराज जी की ७४ वीं वर्ष गाँठ के निमित्त से ऋड्कित किया है। वह लिखती है कि "जव स्त्री-शिक्ता के प्रेसियों पर ईंटों श्रीर पत्थरों की बौछार होती थी, लोग उनपर अनेक लाँछन लगाने में संकोच नहीं करते थे, शिचा पाप-कम समका जाता था, किसी कन्या के हाथ 'त्रवर-दीपिका' होना इतना वड़ा श्रपराध समका जाता था कि उसकी सगाई छुट जाती थी, तब अद्धेय चाचा जी ने कन्या-महाविद्यालय की स्थापना कर बड़ी दूरदर्शिता का काम किया। १६६६ विक्रमी की बात है कि जब मैं यहाँ पट्ने के लिये चाई, तो विरादरी ने घर वालों को सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाया। विराइरी वालों को डर था कि मैं ऐसे त्रार्यों में जा कर भ्रष्ट हो जाऊँगी, जो कि विधवात्रों की शादी करते हैं। कुल को दाग्र लगा कर अपने बाप-दादों की मर्यादा का उल्लंघन कर डाल्रॅगी।"

महाविद्यालय के निर्माताओं में जिनका नाम चिरकाल तक अद्धा और आदर के साथ लिया जाता रहेगा, जिनका चित्र देख कर ही एकाएक पुराने ऋषियों की याद आ जाती है, जो सचमुच ऋषि-आअमों के समान कन्याओं को विद्यालय में पढ़ाया करते थे और कन्या-विद्यालय के लिये किये गये यहनों के बार-बार विफल होने पर भी जो अपने विश्वास एवं अद्धा की चट्टान पर अंगद के अंगूठे की तरह डटे रहे, उन अञ्चापक श्रीपति जी की छोटी-सी जीवनी की भूमिका में देवराज जी ने लिखा है कि परिडत श्रीपित ने कन्या-शिचा का काम तव त्रारम्भ किया था, जब स्त्री-शिचा का नाम लेने वालों को मूर्ख, पागल, धर्म नाराक श्रीर दंश को तबाह करने वाले कहा जाना था। यह उन दिनों की बात है, जब हरियाना की देवी माई भगवती के सगे भाइयों तक ने उनसे स्त्री-शिक्ता ऋौर धर्म-प्रचार की वजह से सम्बन्ध तोड़ने में अपना कुराल समन्ता श्रीर पूजनीया माई जी को गालियाँ ही नहीं दीं, किन्तु उन पर फौजदारी मुकदमे चला कर उन्हें ऋदालनों में वसीटा। माई जी को यदि पञ्जाब में स्त्री-शिचा की पथ-प्रदर्शिका कहा जाय, तो अत्युक्ति नहीं। उन दिनों यदि किसी कन्या के हाथ में कोई पुस्तक होती, तो उसकी सगाई छूट जाती थी, क्योंकि भूली-भटकी श्रज्ञानता-यसित जनता यह समभती थी कि लड़की पढ़ी कि हाथ से गई।"

पहिले दो बार विद्यालय का परीक्षण इसी लिये सफल नहीं हुआ था कि उसके लिये लड़कियाँ नहीं मिलीं। लाला देवराज जी घर-घार कर, माँ-बाप के साथ वहस करके, घर-घर जाकर लड़कियों को बुला लाते थे। एक दिन एक लड़की आती थी, तो दूसरे दिन कोई सम्बन्धी आता, उसे विद्यालय से उठा है जाता। पुराने संस्कारों में पड़ी हुई जनता का तो यह हाल था ही, लेकिन आर्य समाज से जीवन, जागृति, स्फूर्ति और चेतन

का सन्देश लेने वाले आर्य समाजियों की मनोवृत्ति भी अभी नहीं बदली थी। उनके हृदयों पर भी पुराने संस्कारों और

विचारों का त्रावरण वैसा ही चढ़ा हुत्रा था। १६ जून १८८६ को परिडत श्रीपति जी ने जालन्यर-श्राय समाज में यह विचार पेश किया था कि स्त्रियों को भी समाज में आने की आज्ञा दी जावे, किन्तु श्राय समाज ने इस विचार को हानिकारक समभ्क कर उसे स्वीकार नहीं किया। दो-तीन वर्ष बाद जब स्त्री-समाज की स्थापना हुई, तो ऋतरंग सभा में यह प्रस्ताव पास हन्ना कि उसे तब ही चलाया जाय, जब वह पुरुप-समाज के त्राधीन रहे। जालन्धर आर्यसमाज ने आर्य-पुरुषो के लिये बहुत सी बातों में पथ-प्रदर्शन का काम किया है, ऋौर स्त्री-शिचा की राह भी उनको उसने ही दिखाई है। लेकिन जब जालन्यर के श्रायों का यह हाल था, तब दूसरे समाजों के आयों की मनोवृत्ति के बारे में कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिये। सच तो यह है कि बाहर के विरोध की अपेदा आर्य-समाजों का श्राय समाजियों द्वारा कन्या-महाविद्यालय का कहीं अधिक विरोध हुआ। परायों की अपेत्ता अपनों ने देवराज जी के मार्ग में ऋधिक काँटे बखेरे। सम्भवतः ये विघन-बाधा और विरोध न हों तो महापुरुषों की साधना की परीचा ही न हो सके। भगवान् बुद्ध की बोधि-वृत्त के नीचे की गई तपस्या की पंरीचा इसी प्रकार की गई थी ? ऋषि द्यानन्द को कितने विरोध का सामना करना पड़ा था ?

यह वह समय था जब घर में कन्या के पेदा होने पर मातम छा जाता था, उसके लालन-पालन के लिये किये जाने वाले खर्च

को फिज़ल सममा जाता था त्र्योर उसकी शिचा के लिये खर्च करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना एवं विचार तक किसी के हृदय

में पैदा नहीं होना था। ईसाईयों ने स्त्री-शिज्ञा के लिये नहीं, किन्तु ईसाइयत के प्रचार के लिये कुछ स्थानों पर छोटी-मोटी कन्या-

पाठशालायें ज़रूर स्थापिन कर दी थीं। जालन्धर में भी उन्होंने एक छोटी सी पाठशाला खोल दी थी । श्री मुन्शीराम जी ने उन

दिनों की एक घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया है। वे लिखते हैं कि "जब मैं शाम को कचहरी से लौट कर घर आया,

तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी - 'इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगे-गा मोल ? ईसा मेरा राम रिसया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया।" मैं

बहुत चौकन्ना हुआ, तब पृछने पर पता लगा कि आर्थ-जानि की पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखलाई जानी है। निरचय किया कि अपनी पुत्री-पाठशाला अवश्य खोलनी

चाहिये । तीसरे दिन रविवार को आर्य समाज में कुछ लोगों से इस बारे में चर्चा हुई और विद्यालय के लिये अपील लिखी जा कर

काम करना तय हुआ।" महाविद्यालय के प्रारम्भ का इनिहास वास्तव में ही इतना उत्साइ-वर्ध क और स्फूर्तिदायक है कि मुद्री

किसी ने बिलकुल ठीक कहा है कि महान कार्यों का आरम्भ बहुत छोटे से होता है। कन्या महाविधालय पर यह उक्ति विलक्कल ठीक बैठती है। २६ दिसम्बर १८८६ को जालन्धर आर्य समाज की ग्रंतरंग-सभा में यह प्रस्ताव पास हुत्रा कि "एक जनाना स्कूल खोला जाय, जिसके लिये एक रुपया माहवार खर्च करना मञ्जूर है।" स्त्राय समाज की उसी वर्ष १८८६ की रिपोर्ट में इस स्कूल के सम्बन्ध में लिखा है कि "एक जनाना स्कूल भी समाज ने खोला हन्ना है, लेकिन योग्य श्रध्यापिका न मिलने के कारण इस की अबस्था अच्छी नहीं।" माता काहनदेवी जी के घर में माई लाडी, जो पहिले ईसाई स्कूल मे थी, पढ़ाती रही और उसी का नाम 'ज़नाना स्कूल' रहा । बाद में समाज ने १) मासिक देना भी बन्द कर दिया। माता जी माई लाडी को १) महीना खोर चार रोटियाँ रोज़ देती रहीं"। कुछ बाद यह ज़नाना स्कूल भी लड़िकयो के न मिलने से बन्द हो गया।

१८८६ में फिर दूसरी बार यक्ष किया गया । उस वर्ष ३० अगस्त को आर्य समाज की अन्तरङ्ग समा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि "लाला देवराज ने तजवीज पेश की कि जालन्धर-आर्य समाज की मार्फत एक 'गर्ल्स स्कूल' खोला जावे । चन्दा लिख-वाने और नियमावली बनाने के लिये एक कमेटी बनाई जावे ।" इस कमेटी ने कुछ भी काम नहीं किया । २४ सितम्बर १८६० की अन्तरङ्ग-समा में इस पर यह प्रस्ताव पास हुआ कि "सब-कमेटी ने कोई काम नहीं किया । इस लिये पुरानी कमेटी मन्सूख करके

नई कमेटी बनाई जावे।" इस नयी कमेटी ने कागज़ी योजना तो तथ्यार कर दी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। आर्थ समाज की इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा हैं कि "योग्य अध्यापिका के लिये यत्न किया गया। लेकिन कोशिश फलदायक नहीं हुई।"

४ जुलाई १८६१ में तीसरी बार फिर लग कर यत्न किया गया। १२ फीट लम्बे और १० फीट चौड़े फमरे में ८ छात्राओं के साथ काम शुरू किया गया । एक अध्यापिका और अध्यापक श्रीपति जी को शिचक नियत किया गया। मासिक खर्च १०) बाँघा गया परिडत जी सिर्फ़ २) महीना लेते थे अगैर अध्यापिका ४)महीना। यह यन चल निकला । १८६१ की ऋार्य समाज की वार्षिक रिपोर्ट में शाला की उन्नति पर सन्तोष प्रगट किया गिया है । १⊏६२ की समाज की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विद्यालय ऋच्छी उन्नति पर था उसमें लिखा है कि "श्राय-कन्या-पाठशाला का, जो एक दिन महाविद्यालय होगा, समाचार सुनिये। इसमें ४४ कन्यायें पढ़ती हैं। एक खास बात यह है कि इस पाठशाला की बहुत-सी कन्याओं ने श्राभूषणों को निन्दनीय समम कर उतार दिया है।" इसी में आगे लिखा हुआ है कि "क्या हम इसी शाला पर जो प्रायमरी जमाश्रत तक शिदा देती है. सन्तुष्ट हैं। नहीं, नहीं, हम इससे कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधूरी शिक्षा हमारे जीवन में आर्यात्व का संचार नहीं कर सकती। इस बात को विचार कर जालन्धर श्रार्य समाज कन्या-महाविद्यालय कायम करना चाहता है श्रीर कायम करेगा भी। विरोधरूपी तूफ़ान के रहते हुये भी हम स्त्री-शिला की नौका को उस पार पहुँचाये गे।"

जालत्यर-आर्य समाज की यह महत्वाकांचा किस रूप में कैसे पूरी होती हैं और दो-तीन बार विफल हो कर भी कन्या पाठशाला कैसे महाविद्यालय बन जाती है, इसका स्वतन्त्र रूप से विवेचन करना अधिक अच्छा होगा।

## ४ - विकास

जब वह सिर उत्पर उठा कर वडना ग्रुरू करता है तो एक दिन उसकी शाखा-प्रशाखायें चारों स्रोर फैल जाती हैं। वह

विराट् रूप धारण कर संसार को आश्चर्य में डाल देता है। यही स्थिति 'कन्या-पाठशाला' की हुई। उसकी उन्नति या प्रगति

उसकी उन्नति उसकी श्रान्तरिक शक्तियों के विकास से स्वतः

ही हुई श्रौर वह विकास भी विलक्कत स्वभाविक तौर पर श्रपने

श्राप हुआ था। पाठशाला की स्थापना के सवा साल बाट

१५ श्रप्रेंत १८६२ को श्री मुन्शीराम जी के प्रस्ताव श्रीर लाला देवराज जी के समर्थन पर जालन्धर-आर्य समाज को अन्तर ग-

प्रायः समस्त कन्या-पाठशालात्रों में प्रायमरी तक ही शिचा दी

भी कुछ भी प्रबन्ध नहीं था। जालन्धर-त्र्याय समाज ने भी देवराज

जी और श्री मुन्शीराम जी की प्रेरणा से यह निश्चय किया वि

वट का बृत्त छोटे से बीज से अंकुर रूप में प्रगट होता है अरीर

को दिखाने के लिये सब से अधिक उपयुक्त शब्द 'विकास' है।

सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसने उत्तर भारत के स्त्री-शिक्ता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड दिया। अब तक

जाती थी। कन्यात्रों की उच्च शिचा के लिये उत्तर-भारत में कहीं

महाविद्यालय' की स्थापना की जाय, जिसके साथ एक छात्रालय अथवा आश्रम का और विधवाओं के लिये भी विशेष प्रबन्ध किया जाय। उसके लिये उपयुक्त योजना और नियम-उपनियम आदि बनाने के लिए एक उप-समिति बनाई गई। उप-समिति की बहुत-सी बैठकें हो कर एक प्रस्तावित योजना तय्यार की गई श्रीर शिहा विशेषज्ञों के पास सम्मति के लिये मेजी गई। निम्नलिखित सज्जतों ने अपनी सम्मति से आर्य समाज-जालन्यर को उपकत किया, - जस्टिस महोदय गोविन्द रानडे, 'इण्डियन मिरर' के सम्पादक श्री नरेन्द्रनाथसेन, श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी,परिखता रमाबाई, सरदार रामसिंह सीनियर इन्स्पैक्टर आफ़ स्कूल्स,लाला लालचन्द्र, लाला (अब 'महात्या') हंसराज जी, श्रीमती हरदेवी जी और मैसर के दीवान श्री श्रयंगर। श्रयंगर साहव ने श्रपनी सम्मति तार से मेजी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि "स्त्री-शिक्ता के सम्बन्ध में भेजी गई आपकी योजना राष्ट्रीय ढंग की है। धार्मिक शिचा का समावेश ऋत्युत्तम है, जो भारतीय स्त्रियों में "ज्ञान ऋौर श्चात्म-विश्वास दोनों पैदा करेगा। श्चापने जो तफसीलात तजवीज किये हैं, वे वहीं हैं, जिन पर मैं स्त्री-शिचा के मैदान में दस साल नक सरुत मेहनत के बाद पहुँचा था।"

इन सम्मितियों को सामने रख अस्ताबित योजना पर विचार करने के लिये एक और विशेष कमेटी नियत की गई। उसकी २१ बैठकें हुईं। ३ मई १८६३ को वह अस्ताबित योजना उचित संशोधनों के साथ पास हो गई। उसको जनता के सामने पेश करने ऋर्थिक सहायता के लिये अपील करना तय हुआ। अपील

का प्रकाशित होना था कि विरोध का नृफ़ान उमड़ पड़ा। लाहौर के दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की शिचा-पद्धत्ति को लंकर आर्य समाज में जो गृह-कलह सन् १६६१–६२ में हुई थी, उसका

कुछ वुरा परिखाम महाविद्यालय को भी भौगना पड़ा। कालेज वाने महाविद्यालय के लिये की जाने वाली अपील पर वबरा उठे।

उन्होंने ख्याल किया कि आर्य समाज को कालेज की ओर से अपनी और आफर्पित करने के जिये जालन्थर वालों ने यह चाल

चर्ला है। उस गृह-कलह में मुन्शीराम जी महात्मा-पार्टी के महारथी ऋर्जुन थे। ऋरोर लाला देवराज जी सारथी श्रीकृप्ण।

महारथा ऋजुन थ। आर लाला दवराज जा सारथा श्राकृत्या। इस लिये उनका हर एक कार्य कालेज पार्टी की आँखों में चुभना था। उनकी हरएक हरकत को वे सन्देह की दृष्टि से देखा करते थे।

महाविद्यालय की इस योजना पर उनके मुख-पत्र 'श्रार्य' गज़ट' ने बम्बार्ड मेस्ट करना शुरु कर दिया। योजना की श्राड़ में पाठशाला

पर भी हमला किया गया। और तो और, स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जी और महात्मा हंसराज जी ने योजना और पाठराला के विरोध में कलम उठाई और कई लेख लिखे।

"सद्धम" प्रचारक" में लाला देवराज जी और मुंशीराम जी उन लेखों का जवाब दिया करते। कालेज बालों ने जालन्धर मे एक स्कूल भी खोल दिया और स्त्री-समाज के काम में भो

म एक स्कूल भा खाल दिया जार स्त्रा-समाज के काम म भा विन्न हालना ग्रुक किया जार्य समाज ने इसी समय स्थापित था। इस स्कूल और बोर्डिंग में भी देवराज जी का काफ़ी समय लगता था। कुछ समय के लिये समाज की सारी शिक्त मुकाबले के कारण इस स्कूल में लग गई। देवराज जी यह देख कर घवराये। आप को डर हुआ कि कहीं समाज स्त्री-शिचा के काम को न भूल जाय। इस लिये सब साथियों को नाराज़ कर के कन्या-पाठशाला के काम में लग गये और कालेज पार्टी के सिर से नख तक किये गये विरोध पर भी आपने स्त्री-शिचा के कार्य को जालन्धर-समाज की आँखों से ओकल नहीं होने दिया।

कालेज-पार्टी की जब कोई पेश न गई, तब आर्थ-प्रतिनिधि सभा पञ्जाब में यह प्रस्ताब पेश किया गया कि कन्या-महाविद्यालय की इस प्रस्ताविन योजना को द्वा दिया जाय। लेकिन आर्थ समाजों का समर्थ न उस प्रस्ताव को न मिला। ६८ समाजों में से केवल १४ ने उसका समर्थ न किया और ५४ ने विरोध। इससे कन्या महाविद्यालय के प्रवर्त कों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने अपनी योजना को कार्य में परिगत करने के लिये बहुत गम्भीरता के साथ काम शुरू किया। परिगाम यह हुआ कि १४ जून १८६ को कन्या-पाठशाला ने "कन्या महाविद्यालय" का नाम आर्थ कर लिया। उसके प्रबन्ध तथा संचालन के लिये जालन्धर आर्थ संमाज की ओर से एक संभा का संगठन किया जा चुका था। उसका नाम "कन्या महाविद्या-

लय मुख्य सभा" रख कर १४ जनवरी १⊂६६ को उसकी

रजिस्टरी करा दी गई। एक "कन्या-श्राश्रम" भी उस के साथ

खोला गया था। इस आश्रम की आधार-शिला वैसे १८६३ में रखी जा चुकी थी। १८६३ में डेरागाज़ी खान के सुप्रसिद्ध आर्थ हकीम चिम्मनलाल जी ने अपनी लड़की और बहू को जालन्थर विद्याध्ययन के लिये मेज दिया था। उनके उस उदाहरण से ही कन्या-आश्रम की स्थापना के लिये जालन्थर आर्थ समाज को प्रोत्साहन मिला। १८६४ में बाहर से तीन और

श्रावश्यक हो गया। उस समय उत्तर भारत में कहीं नाम लेने तक को किसी भी स्कूल के साथ कन्या-श्राश्रम नहीं खोला गया था। जहाँ-तहाँ दो-तीन विधवा श्राश्रम ज़रूर थे। कन्या-श्राश्रम का खोलना श्रोर चलाना बहुत वड़ा काम था।

कन्याश्रों के त्रा जाने से इस विचार को कार्य में परिशात करना

लड़िकयों के जीवन की जिम्मेवारी को आर्य समाज अपने सिर पर ले कि नहीं इस पर महीनों विचार हुआ। अन्त में यह तय पाया गया कि मातृ-जाति की काया-पलट करने के लिये विद्यालय का काम काफी नहीं है, उसके साथ आश्रम का होना

निहायत ज़रूरी है। पतित-पावन प्रभु पर भरोसा कर जालन्धर

त्रार्य समाज ने इस काम के करने का भी निश्चय कर लिया। लाला देवराज जी ने बाहर सं त्राने वाली कुछ कन्यात्रों को अपने परिवार के साथ रख कर जिस त्राष्ट्रम की नींव १८६३

म हाली थी, श्राय समाज ने उसकी पाँच श्रा अमवासी

उनकी संख्या १६ ऋौर १८६७ में २२ तक पहुँच गई। आश्रम का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया।

शहर में नगरनिवासियों की श्रोर से १८२७ में एक कन्या श्रनाथालय खोला गया था। १२ श्रक्टूबर १८६८ को उसका प्रबन्ध श्राच्य -समाज के हाथ मे श्रा गया। श्रार्य समाज ने उसको महा-विद्यालय की मुख्य सभा के श्राधीन कर दिया। बाद मे महाविद्यालय की श्रोर से अनाथ कन्याश्रों के लिए वजीके रखे गए श्रीर श्रसमर्थ एवं होनहार कन्याश्रों को योग्य माताएँ बनाने के महान् उद्देश्य को महाविद्यालय ने पूरा किया।

महाविद्यालय की पहिली आचार्या परिष्ठता सावित्री देवी जी १६०४-५ में महाविद्यालय की ओर से प्रचार के लिए दक्तिए की ओर गईं थीं। वहाँ आप ने स्वनाम धन्य श्री कवें के विधवा-आश्रम का निरीक्तए किया था। वहाँ से आप अपने महाविद्यालय के लिए विधवा-आश्रम की स्फूर्ति लेकर आईं। उनकी प्रेरणा से मार्च १६०६ में महाविद्यालय के साथ 'विधवा-भवन" खोला गया।

इस प्रकार महाविद्यालय ने विकसित होकर चतुर्ध ख ब्रह्मा का रूप धारण किया श्रोर चहुँ मुखी विकास को ओर पूरी दृढ़ता के साथ पण उठाया। अलावा इसके विद्यालय ने एक श्रोर दिशा मे भी यशस्त्री काम किया। वह था विवाहित श्रोर वड़ी श्रायु की स्त्रियों और विध्वाश्रों की शिचा। इसका श्रीगणेश देवराज जी ने अपने घर से ही किया था। आप की पत्नी श्रीमती सुन्द्री देवी रात के १२-१२ बर्ज तक पढ़ा करती थीं। माताजी में भी पढ़ने के लिए ऐसी ही रुचि पैदा हो चुकी थी। विद्यालय में एक विश्रेष कास विवाहिता और वड़ी आयु की स्त्रियों के लिए खोला गया था, जो १६०४-५ तक जारी गहा और वन्द कर दिया गया। कुमारी कन्याओं के साथ विवाहिनाओं का शामिल करना उचित नहीं समम्मा गया और विधवा-भवन वन जाने से विधवाओं की शिक्षा का सवाल महाविद्यालय के कार्य क्रम का एक प्रधान अंग वन गया।

महाविद्यालय का विकास, उन्नित स्रोर प्रगति किस तंजी सं हुई. इसका पता कन्यात्रों की प्रति वर्ष बढ़ने वाली संख्या में लगता है। नीचे वर्ष वार, कुछ संख्यायें दी जा रही हैं।—

| •    | •               | 1 4      | Walter and the same of the sam |
|------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | विद्यालय        | श्राभ्रम | विधवा-भवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८८१ | =               | c        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १⊏६३ | ጷጷ              | 5        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १⊏६४ | ওও              | X        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १⊏६ई | 33              | ₹€       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १⊏६७ | १३४             | غۇ       | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०२ | १३⊏             | ३⊏       | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०३ | <b>&amp;</b> 38 | ર્ફ્     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०४ | १६६             | €် ၁     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०ई | १८३             | <¥       | 袋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| थ० अ | २०३             | १०४      | ও                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६०⊏ | २०३             | १०४      | ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## लाला देवराज

|      | विद्यालय | ऋ।शिम | विधवा-भवन |
|------|----------|-------|-----------|
| 3038 | २४७      | १४६   | १⊏        |
| 9890 | २६७      | १६५   | 38        |
| १६१२ | ३६२      | १४८   | ર્દ્ધ     |

१६१३-१४ में शहर से दो मील की दूरी पर महाविद्यालय की अपनी ज़मीन पर अपनी कुछ इसारतें बन गई और कुछ टिनशेंड डाल लिये गये। महाविद्यालय की सब संस्थायें वहाँ चली गई। विद्यालय दो भागों में बट गया। पुराने स्थान पर नगर-विद्यालय रहा और बाहर दूसरा। इस लिये कन्याओं की संख्या भी दो स्थानों पर बट गई। लेकिन, उन्नति और विकास का कम वही रहा जो पहिले था। यह नीचे की संख्याओं से स्पष्ट हैं:—

| नगर विद्यालय |     | बाहर का विद्यालय | आश्रम | विधवा-सवन |
|--------------|-----|------------------|-------|-----------|
| १६१३–१४      | १७५ | <b>२</b> १४      | १५४   | २२        |
| 38-=>88      | १६० | २००              | १७०   | १४        |
| १६३०-३१      | ३४० | २४६              | २०५   | २३        |
| 85~538       | ३४३ | ३४३              | १५७   | १६        |
| 35-X538      | 380 | ४४०              | १६०   | १०        |

इन संख्याओं की प्रान्त वार तालिका देखने से पता चलता है कि महाविद्यालय को शहर को सीमा लाँच कर प्रान्तीय और प्रान्त की सीमा लाँच कर सार्व जिनक बनने में अधिक समय नहीं लगा। 'पाठशाला' को 'महाविद्यालय' का नाम जिस उदार भावना और सार्वजिनक दृष्टि से दिया गया था, उसकी पूर्ति जल्दी ही हो गई। सन् १६०४-५ में आश्रम में जो लड़िक्याँ थी उनकी प्रान्त वार तफसील निम्नलिखित थी — मध्यप्रान्त (बरार) २, राजपूताना २, युक्तप्रान्त ८, पंजाब ३४, सिन्ध ६, सीमाप्रान्त ६, श्रोर विलो-चिस्तान २, १६०८-१० में इन प्रान्न वार संख्यात्रों में निम्न प्रकार बढ़ती हुई — विलोचिस्तान ६, सीमाप्रान्त ६, संयुक्त प्रान्त २७, दिच्या हैदराबाद १, ब्रह्मा ६, राजपूताना मध्यभारत ३, सिंध २, वम्बई १, श्रासाम १, वंगाल १, पंजाब ६८ । १६१= में सिवा मद्रास के सभी प्रान्तों की लड़िकयाँ महाविद्यालय में विश्वमान थीं । यहाँ तक कि फिजी श्रोर श्रप्रतिका से भी लड़िकयों का श्राना शुरू हो गया था। महाविद्यालय भले ही विश्वविद्यालय नहीं बन सका, बेकिन उसका श्रान्तरिक हप किसी भी विश्वविद्यालय से कम प्रतिनिधिक नहीं रहा था।

महाविद्यालय की शाखायें स्थान-स्थान पर खोलने के लिए उसके संचालकों को फुरसत ही नहीं मिली। पहिले तो विरोधियों के मारे नाकों दम रहा, फिर स्वतन्त्र इमारतों के वनाने का भार सिर पर आ पड़ा। और उसके वाद महाविद्यालय में ही इतनी कन्यायों आ गईं कि उनकी समुचित व्यवस्था करना भारी हो गया। हमेशा दाखले की कुछ न कुछ दरखास्ते नामंजूर की जाती थीं। 'पांचाल-पिएडता' के अनेक अक्टों में मोटे अक्षरों में यह सूचना प्रकाशित की गई मिलती है कि स्थानाभाव से और लड़िक्यों को नहीं लिया जा सकता। लाला देवराज की महत्वा-कांचा कम से कम ६०० कन्याओं के लिए आश्रम स्थापित करने की थी। पर पैसे की कमी से आप की यह अकांचा पूरी न हो

सकी । इन कठिनाइयों के रहते हुए भी कुछ स्थानों की पाठशालाछो का सम्बन्ध महाविद्यालय के साथ उसके संचालकों द्वारा जोड़ा गया। सहारनपुर लुधियाना ऋादि की पाठशालायें महाविद्यालय

की शाखा के रूप में चिरकाल तक चलती रहीं। उसके आदर्श का श्रनुकरण करने वाली तो कोई १२४ पाठशालायें थीं । १८१८ मे १०४ पाठशालाओं में महाविद्यालय की पाठविधि का अनुकर्ण किया जा रहा था। उन दिनों में पंजाब का कोई ऐसा आर्य समाज न था, जिसने जालन्धर-त्राय समाज के उदाहरण से प्रेरित होकर कन्या-पाठशाला न खोली हो । महाविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त कर जाने वाली अनेक लडिकयों ने भी अपने यहाँ पाठशालायें स्थापित कीं। इन सब में महिवद्यालय को पाठ-विधि का अनुसरण कर यहाँ की ही पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। कुछ सरकारी पाठशालाओं में भी जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती थी, महाविद्यालय की ही पुस्तकें पाठ-विधि में रखी गईं। उस समय और पुस्तकें थी ही कहाँ? १६२२-२३ में लाला देवीप्रसाद जी मुन्सिफ़ की उदारता के फल-स्वरूप जोधपुर में महाविद्यालय की शाखा के रूप में एक कन्या-पाठशाला स्थापित हुई। उसके लिये श्रापने एक विशाल मकान स्रोर दस हज़ार का नकद दान दिया। इस प्रकार कुछ स्रंशों मे महाविद्यालय ने 'विश्वविद्यालय' का भी रूप धारण कर लिया। महाविद्यालय ने प्रगति के मार्ग पर अगला कदम तब उठाया,

जब पिछला मजबूती के साथ जमा लिया। इसी लिये आगे बढ़ाया हुआ कदम उसे कभी पीछे नहीं लौटाना पड़ा। श्रेणियो

का क्रम प्रति वर्ष एक-एक करके बढ़ना चला गया। १६०३-४ तक नौ श्रेगियों तक पढ़ाई रही। १६०४ में दसवीं श्रेगी खोली गई। १६०७-= में दसवीं श्रेगी में ६ लडिकियाँ थीं। १६०६-१० में कालेज की श्रेगियाँ खोली गईं। पटाई का क्रम किसी भी कालेज से कम नहीं था। सारी शिना का मान्यम हिन्दी को रखा गया । अन्य मंख्यात्रों की ऋषेत्रा महाविद्यालय में बेद-पाठ, गान, ञ्यायाम, सीना, पिरोना, पाक-शास्त्र श्रोर धर्म-शिज्ञा विशेष विषय थे। सत्यार्थनकाश की परीका भी निमय से होनी थी। १६०४ में गान और अंग्रेज़ी की शिवा का कम शुरू किया गया। योग्य अध्यापिकाओं के अभाव में शुरू में विव्र पड़ा, लेकिन दो-एक साल में स्थिर अवन्य कर लिया गया। संस्कृत पढ़ाई का त्रावश्यक विषय रहा त्रोर त्रांग्रेज़ी एंच्डिक । त्रांग्रेज़ी की पढ़ाई पॉचवीं श्रेगी से शुरू होती थी। कालेज में संस्कृत श्रोर श्रंगेजी विकल्प विषय थे। १६०७ से दर्ज़ी, भूगोल और विज्ञान की पढ़ाई शुरू की गई। पाक-शास्त्र का ज्ञान देने के लिये इलवाई नियन किया गया, जो कन्यात्रों को मिठाई वनाना सिखाता। नर्सिंग (रोगी के उपचार) की शिद्धा का १६०६ में सूत्रपात किया गया। १६१३-१४ में पाठ्य की नूतन व्यवस्थाकी गई, जा महाविद्यालय को अपनी मौलिक कल्पना थी। इसके अनुसार निम्न व्यवस्था की गई:--प्राइमरी के लिये-सभ्या, मिडिल के लिये-शिचिता, हाई स्कृल के लिये दीचिता और कालेज कं लिये स्तातिका नाम रखे गये। १६१८ में इसमें परिवर्तन करके

४ श्रेंग्णी तक के लिये 'सम्या' ७ तक के लिये 'शिद्मिला', १ तक के लिये 'दीचिता', १० तक के लिये 'उपस्नातिका' और १२ तक के लिये 'स्नातिका' का पद नियत किया गया। १६२० में चित्र-कला श्रीर कताई-बुनाई की शिक्ता का प्रबन्ध किया गया । किताबी शिक्ता के अलावा साधारण ज्ञान की वृद्धि के लिये भी काफ़ी प्रबन्ध किया गया। विद्यालय में आतुरालय, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की गई । १६०४ में "विद्यालय-मण्डली" नाम की संस्था खोली गई, जिसमें भूतपूर्व छात्रायें, स्नातिकाये, त्राध्यापिकायें त्रौर मुख्य-सभा के सदस्य एवं सदस्यायें भाग लेती थीं, महाविद्यालय के जन्मोत्सव पर इसकी स्रोर से समस्त संस्था को एक भोज दिया जाता था । और उत्तम कन्या को २५) का सुवर्गा पदक। स्त्री-समाज भी विद्यालय में खोला गया। छोटी कन्यात्र्यों के लिये "बाला समाज" १६०३ में स्थापित किया गया। बड़ी श्रे गिर्यों की "तर्किनी संगत" नाम से एक सभा खोली गई, जो बाद में "वाग्वर्द्धिनी सभा" में परिग्रुत हो गई। इन सब में कन्यायें हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेज़ी में व्याख्यान देने और विवाद करने का अभ्यास करती थीं। 'पर्व त-यात्रा' भी शिचा का एक ऋंग था, जिस में कन्याओं के स्वास्थ-सुधार में भी सहायता मिलती थी। उन संस्थात्रों के उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाये जाते थे। बसन्त-पंचमी,दसहरा, दिवाली आदि त्योहारों के श्रलावा महाविद्यालय का सालाना जलसा, उसकी स्थापना का दिवस और उसके संस्थापक लाला देवराज़ जी का

जन्म-दिवस विद्यालय के अपने त्यौहार थे। बाद में आचार्या सावित्री देवी और देवराज जी के मृत्यु-दिवस भी शोक-दिवस के रूप में मनाये जाने लगे। १६२२-२३ में महाविद्यालय का अपना वैएड-बाजा संगठित किया गया। इस प्रकार महाविद्यालय ने अपने व्यक्तित्व का विकास सर्वथा स्वतन्त्र रूप में किया। परीचाओं की व्यवस्था भी बिलकुल स्वतन्त्र थी।

साच १=६४ में सरकारी शिन्ता-विभाग की मिस फ्रेंसिसन ने परीचा लेने में टालमटोल किया, तो विद्यालय के सद्धालकों ने अपनी ही स्वतन्त्र परीचा लेनी शुरू कर दी। और १६३२ तक यह क्रम जारी रहा। संस्कृत की परीचा के लिये बीच में यह किया गया । उसका विशेष कारण था। स्त्रियों और शुद्रों की वेद और संस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं माना जाता था। देवराज जी चाहते थे कि वे संस्कृत की वड़ी से वड़ी परीज्ञा महाविद्यालय की कन्याओं को दिलावें। १६१२-१३ में प्राज्ञ परीचा में ४ कन्यायें भेजी गई। पाँचों बहुत शान के साथ पास हुई, जबिक दो सौ परीक्तार्थियों में से केवल ६५ पास हुए थे। १६१३-१४ में कुमारी सत्यवती को शास्त्री परोक्ता के लिये भेजा गया। पञ्जाव विश्व-विद्यालय सं सारे पञ्जाव में यह परी हा पास करने वाली पहिलो महिला या कन्या सत्यवती थी। १९३२ से मैट्रिक, रत्न, भूषया, प्रभाकर ऋौर प्राज्ञ खादि परीचात्रों का क्रम शुरू किया गया है। एफ० ए० तक की पढ़ाई का प्रबन्ध पहिले था ' बी० ए० का प्रबन्ध १९३७ में किया गया है ऋौ महाविद्यालय की स्वर्गा -जयन्ती के अवसर ५२ एम० ए० तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने की सख्वालकों की इच्छा है।

महाविद्यालय के विकास में उस स्वी-शिचा-उपयोगी साहित्य का भी अपना विशेष स्थान है, जिसका निर्माण उसके निमित्त से देवराज जी ने ही किया था। शिका के चोत्र में महाविद्यालय के समान साहित्य के चेत्र में भी आपकी देन बहुत महान् और असाधारण है। उसका दिग्दर्शन अगले पृष्टों में स्वतन्त्र रूप मे किया जायगा । यहाँ महाविद्यालय के सम्बन्ध से यह बताना ज़रूरी है कि उसका प्रारम्भ किस प्रकार हुआ । महाविद्यालय के लिये उपयुक्त पुस्तकों का अभाव प्रतीत होने पर उसकी पूर्ति के लिये जनता से १६०३ में ७ हज़ार रुपये की भिन्ना मँगाने का निश्चय किया गया। २५) और १२॥) की दो प्रकार की रसीद पुस्तके छापी गई। २५) की १८९ और १२॥) की २० पुस्तकें लीगों मे बॉटी गई, लेकिन १६०३ से १६१० तक ३६००) से अधिक इस मद में जमा नहीं हुआ। १६०३ में ११ और १६०४ में २⊏ छोटी-बड़ी पुस्तकों प्रकाशित की गईं। हर साल पुस्तकों की संख्या मे वृद्धि होती गई। सब पुस्तकें करीबन ४ दर्जन प्रकाशित की गई होंगी। इसके लिये एक "साहित्य उपसमिति" बनाई गई। १६०६ में ४२६३) , १६०८ में २४४८) और १६१४ में ८७३१) की पुस्तकों विकीं। महाविद्यालय को १६०४-६ में २५०), १६०८-१० में २६०), १६१२-१३ में ११३३) और १६१३-१४ मे १६३१) की नक़द आमदनी हुई।

महाविद्यालय की कन्याओं, श्रेणियों और कार्य जेत्र के बढ़ने के साथ-साथ इमारत की ज़रूरत भी बढ़ती चली गई 'जनाना स्कूल' ऋौर 'गल्स<sup>°</sup> स्कूल' के यन में विफल होने के बाद विद्यालय अथवा महाविद्यालय और आश्रम का काम किराये के मकार में शुरू किया गया था। महाविद्यालय के विकास में उसमे पढ़ी हुई कन्यात्रों की भक्ति एवं उत्साह में जो अपूर्व महायना प्राप्त हुई है, वह उसके इतिहास में सुवर्णीत्तरों में किन्दी जन्ने के दौग्य है। १६०३ में कन्या परमेश्वरी ने अपने पिताजी से थापरों के मुहर्ख मे स्थान दिलवाकर महाविद्यालय को पढ़ाई के लिये अपना स्थान वनाने का अवसर प्राप्त कराया, लेकिन आश्रम किसपे के मकानों से रहा जिन पर साल में ८०० रुपये से भी अधिक किराये में खर्च होने लगा। हर साल बढ़ती हुई ज़रूरतें किराये के मकानों से पूरी तहीं हो सकती थीं। विद्यालय, श्राश्रम, अनाथालय और विधवा-भवन सब को एक मकान पर रखना ज़रूरी था। शहर में हैंजा प्लेग त्रादि संक्रामक वीमारियाँ फैलने पर बहुन कष्ट उठाना पड़ता था। १६०३-में हैज़े से चार कन्याओं का देहांत भी ही गया था। ११०६-१० में शहर से दो मील की दूरी पर १= धुमा ज़मीन खरीद ली गई। इसारनों के लिये ३ लाख की ऋपील की गई। ५००) के कमरे बनवा देने का विचार उदार जनना के सामने रखा गया। "मन्दिर उपसमिति" वना कर इमारत का काम उसको सौंप दिया गया। यथप्ट सहायता तो नहीं मिली, लेकिन जो भी सहायता मिली, उसके सहारे काम शुरू कर दिया गया । महाराज

कपूरथला के हाथों से वहाँ इमारतों की आधार-शिला रखवाई गई। १६१३-१४ तक कुछ इमारत बन गई ख्रौर वाकी में श्रस्थायी प्रबन्ध करके महाविद्यालय की समस्त संस्थाएँ वहाँ एक स्थान पर ले जाई गईं। महाविद्यालय के विकास का एक चरण या युग पूरा होकर दूसरा यहाँ से शुरू होता है। आधार-शिला रखने के समय वहाँ महाविद्यालय का विशाल-भवन वन सकने में लोगों को सन्देह था। लोग सरां कित हदयों से महाविद्यालय के संचालकों से पूछते थे कि "क्या वहाँ मरुभूमि में महाविद्यालय बसाया जा सकेगा ?" एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखनं वाले संचालकों के विश्वासी हृद्य कहते थे कि इसी मरुभूमि में महाविद्यालय का पौदा स्वतन्त्र वातावरग्। पाकर फल-फूल सकेगा श्रोर वह दिन दूर नहीं,जिस दिन वहाँ तक नगर बन जायगा। "लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वहाँ महाविद्यालय का उपनिवेश बस कर "चाचा जी का साम्राज्य" कायम होने में कुछ भी दिन नहीं लगे। जैसे-जैसे दाता मिलते गये, उपनिवेश फलना-फूलता गया । १६१६ में माता काहनदेवी जी के स्मारक मे वहाँ देवराज जी ने 'श्रतिथि-गृह' बनवाया। १६२२-२३ में ४० हज़ार की लागत से श्राचार्या सावित्री देवी जी की स्मृति मे 'विधवा-त्रा भा' के लिये 'सावित्री-भवन' बनवाया गया । उस देवी का इससे अधिक सुन्दर और उपयुक्त स्मारक दूसरा हो नहीं सकता था। उसी की प्रेरणा पर महाविद्यालय ने इस परम पवित्र काम को अपने हाथों में लिया था। १६३२-३३ में "कृष्णा हाल' बनाया गया, जो महाविद्यालय की अन्यतम सेविका विधवा कृष्णा

## विकास

देवीजी की पुनीत स्मृति में उन्हीं की वसीयन के २८२६ रूपयों से वनाया गया था। अभी-अभी श्रद्धेय दंवराज जी की स्मृति में एक विशाल इमारत बनाई गई है, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय की 'स्वर्ण-जयन्ती' पर किया जायगा। इस प्रकार उजाड़ प्रदेश में शिचा के उस केन्द्र की स्थापना हुई, जो पंजाब का गौरव और स्वी-शिचा के प्रेमियों का नीर्थ-स्थान बन गया।

उस उपनिवेश की एक-एक चीज में मौलिकता थी स्रौर वह

मोलिकना महाविद्यालय के स्वतन्त्र श्रास्तित्व की साची देने वाली थी। उसके मकान. वगीचा, वगीचे की सड़कें कुंज एवं पेड़ श्रोर उसमें चहचहाने वाली 'हो मगड़ली' श्रादि सभी कुछ इस दुनिया के लिये नृतन था श्रोर श्रपने संस्थापक महापुरुष की श्रानोखी कल्पना का परिचय देने वाला श्रलोकिक दृश्य था। काहन-चक्र, सावित्रो-पाली. रेमल-कुझ, श्री निकेतन श्रादि से उन पुण्यात्माश्रों का स्मरण हर रोज ताजा बना रहता था, जिनकी त्यागमय सेवा की नोंव पर उस उपनिवेश की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार राजिष गोखले, लोकमान्य निलक, पंजावकेसरी लाला लाजपतराय,

बस थे। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रारम्भ कितनी पूंजी से किया गया या यह पाठकों स क्रिपा नहीं है मार्च १८६३ से

महात्मा गान्धी त्रादि के स्मारक की सड़कें ज्योर कुंज कन्यात्र्यों के हदयों में देश-सेवा त्र्योर देश-भक्ति की उच भावनायें पैदा करने को

करनी स्त्रीकार की । किर "रही फ़एड" की आमदनी भी उसी के लिये को जाने लगी। दीखने में 'रदीफ़एड' एक मज़ाक मालूम होता है, लेकिन इससे वित्रालय को बहुत सहारा मिला। श्रार्थ समाज, जालन्वर की उन दिनों की रिपोर्टों से पता चलता है कि ये फरड उसकी आम रनी के अच्छे साधन थे। "रदी फरड" के प्रवन्ध के लिये त्रार्थ-सभासदों में से एक को मैनेजर नियुक्त किया जाता था। ३० सितम्बर १८६२ की ऋन्तर ग-सभा में उसके कर्तव्य-विस्तार के साथ नियत किये गये थे। उनमें एक यह था कि यदि कोई किताव ऋश्लील और भ्रष्ट हो तो उसको इस हालत मे वेचा जाय कि पढ़ा न जा सके । ऋगस्त १⊏६७ में देवराज जी ने समर्थ लोगों के घरों में विद्यालय के लिये दान-पात्र रखने का निश्चय किया। ऋपने भाई भक्तराम जी के घर से उसका प्रारम्भ किया। इसी वर्ष की १८ सितम्बर की डायरी में आपने लिखा है कि ''महाविद्यालय को बाहर से बहुत सहायता मिलती है। श्रफ़सोस है कि धन जम: करने के लिये काम करने वाले वहुत कम हैं।" फिर २१ सितम्बर मे लिखा है कि "त्रानाथालय के लिये वाजार में भिद्धा माँगी। चौधरी साहबद्याल चौधरी रताराम ऋोर लाला अमृतसरायामल मेरे साथ थं। वाजार के लोंगों ने काफ़ी मदद दी। बजाज़ों ने कपड़े दिये।" साराँश यह है। कि देवराज जो को ही विद्यालय के लिये गले में भोली डाल कर उसके लिये मिखारी का भी काम करना पड़ता। १८८४ की १८ अप्रैल को आपने आर्य समाज के मन्त्री-पद से छुट्टी लेकर अपने को सर्व तोभावन विद्यालय के ही काम में लगा दिया। अब तो हजारों और लाखों का चन्दा भी नहज में हो जाता है. लेकिन तब आर्य समाज को स्त्री-शिचा के लिये चन्दा मिलना इनना आसान नहीं था" बल्कि बहुत ही कठिन था। पर, देवराज जी नो कठिन काम करने के आदी वन चुके थे।

सहाविद्यालय ने शहर ऋोर प्रान्त की सीमा पारकर जब सार्व-जनिक एवं राष्ट्रीय कम धारण कर लिया तब देवराज जी ने उसके लिये चन्दा जमा करने को दोरे करने शुरू किये और जनता मे सार्व जिनक नौर पर ऋषीलें की जाने लगीं ! सन १८६३ में लाहोर में कांग्रस के अधिवेशन के मौंके से आपने लाभ उठाया। वहाँ विद्यालय के सम्बन्ध में साहित्य वाँटा और चंदा भी जमा किया। १८६६ में द्वराज जी ने सीमाप्रान्त का दोरा किया। उनके इस दौरे में रावलपिएडी, कोहाट, वन्तृ, डेराइस्माइल खां, खरड़, मुझ्जफ़रगढ़ श्रोर मुलतान श्रादि गये। सभी जगह स्त्री-शिक्ता पर भाषणा दिये चौर विशालय के लिये चन्दा जमा किया। डेपूटंशन भी चन्दा जमा करने लिये जाने लगे। समाजों के उत्सवों और डेप्टेशनों पर देवराज जी स्वयं तो जाते ही थे, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं और उनके साथ कन्यात्रों को भी भेजा जाने लगा। लाहोर, लायलपुर, लुधियाना श्रादि श्रास-पास तो श्राप प्रायः जाते ही थे। १६०८ में श्रापने परिस्ता सावित्री जी के साथ कराची का टौरा किया वहाँ जनता पर अच्छा असर पड़ा और दो हज़ार का चन्दा हुआ। इसी वर्ष सितम्बर मास में युक्त प्रान्त और बरार का दौरा किया गया। सहारतपुर से २२४, आगरा से १४४०, ग्वालियर से ६००, अकोला से १८०० रु० का चन्दा हुआ। सभी स्थानों पर भाषण भी हुये। अकोला में सेठ रामधन जी खेतान ने अच्छी सहायता की। उक्त शहरों के अलावा अमरावती, मलकापुर आदि शहरों में भी डेपूटेशन ने दौरा किया। इस दौरे के बाद देवराज जी ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा था कि "शिचित लोग कहीं भी स्त्री-शिका के विशेष विरोधी नहीं हैं।

अशिक्ति जनता इस सम्बन्ध में उदासीन है। शिक्ति लोगां में स्त्री-शिक्ता के प्रति प्रेम बढ़ रहा है।" १६१३ में कुमारी लज्जावती जी के साथ देवराज जी ने युक्त प्रान्त और कलकता का दौरा किया था। कलकता से १० हज़ार, कानपुर से ३ हजार और इलाहाबाद से २ हज़ार चन्दा हुआ था। अप्रैल १६१६ में आप सिन्ध और अगस्त में मुज्जफ्फतगर गये। १६१० में पंजाब में बहुत काम किया गया। कुमारी लज्जावती अपनी ५० हज़ार की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये दौरे पर रहीं। अधिकाँश दौरे में देवराज जी ने भी उनका साथ दिया। देवराज जी ने इस दौरे के बारे में अपनी डायरी में लिखा है कि "पंजाब में इतना प्रचार पहिले कभी नहीं हुआ।" इसी दौरे में आप केटा भी गये। सितम्बर में कराची पर फिर धावा बौला गया और

लज्जावती जी के भाषगों ने इस बार वहाँ तहलका मचा दिया।

#### विकास

करीव चार हज़ार रूपये के वहाँ चन्दा हुआ। वर्ष के अन्त मे त्र्याप कलकत्ता गये। वहाँ त्राय समाज के उत्सव के त्रालावा इंग्डियन सोशल कान्फरेंस में भी शामिल हुये। लज्जावती जी का भाषण् कान्फरेंस में वहुत पसन्द किया गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू से विद्यालय में आने का आपने वचन लिया। जनवरी १६१⊏ में लज्जावती जी की ४० हज़ार रूपया जमा करने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इस पचास हजार के ऋलावा तेईस हज़ार रूपये इस वर्ष विद्यालय को ऋौर मिले। १६२४ के नबस्बर मास में ऋाप फिर लम्बे दोरंपर विदा हुये। इस वार श्रापके साथ चिरङ्कीव गन्धव<sup>ें</sup> की पत्नी लच्मी देवी, शन्नीदेवी जी, अोर बुजवाला थीं। हिसार से चोधरी (अव सर ) छोदूराम जी के यहाँ गये। उनसे विद्यालय के लिये ४ हजार लिया। वहाँ से देहली होते हुये कलकत्ता खोर कलकत्ता से वर्मा गये। वर्मा में ६४ दिन रहे श्रीर सारा वर्मा छान डाला। सव बड़े वड़े शहरों में घूम गये। हर जगह व्याख्यान हुये श्रोर चन्दा भी हुआ। लोटते हुये आप बोलापुर शान्ति-निकेतन के दर्शन करने गये।

इन डेपूटेशनों के अलावा विद्यालय के उत्सव पर भी अच्छा चन्दा हो जाता था और विद्यालय की लोक प्रियता एवं आकर्ष गा भी इतना वढ़ गया था कि रूपया स्वयं भी थोड़ा-बहुत धनी मानी लोग मेजते रहत थ कपूरथला पहिले <४) महीना यह रकम १५०) कर दी गई एक बार एक साथ उन्होंने एक

हज़ार रूपया भी दिया था। कपूरथला से मिलने वाली १८००) वार्षिक की यह सहायता गत वर्ष के अक्तूबर मास से वन्द हो गई है। विद्यालय की नई भूमि और इमारतों के लिये ३ लाख की अपील प्रकाशित की गई थो। तीन लाख तो नहीं मिला लेकिन इस निभित्त से भी अच्छी बड़ी रकम जमा हो गई थी। जनता की इस उदार सहायता एवं सहयोग से स्पष्ट है कि विद्यालय के विकास के साथ साथ उसकी लोकप्रियता और

महात्मा गान्धी के समान देवराज जो का भी यह मत था कि जनता के दान पर चलने वाली संस्थाओं के पास स्थिर फराड नहीं होना चाहिये। १६२२-२३ को महाविद्यालय की रिपोर्ट में लिखा है कि 'कन्या महाविद्यालय' के वानी लाला देवराज जी का यह विचार रहा है कि जिन संस्थाओं के पास वड़े स्थाई कोष हो

श्राकर्ष गा में भी उत्तरीत्तर उन्नति होतो गई।

जाते हैं, उनको लोगों की सहायता की इतनी परवा नहीं रहती श्रौर वे लोगों की राय का ध्यान नहीं रखते। इसलिए विद्यालय को स्थिर कोष की ज़रूरत नहीं है। उसको लोगों की रुचि श्रौर

इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वह स्वयं ही उसकी सहायता करेगी।" यही वजह थी कि छाप के साथी स्थाई कोष की बात

कहते तो आप उसे अनसुना कर देते थे। आप ने कभी भी स्थिर कोष के लिये यक्न नहीं किया। जितनी ज़रूरत होती,जनता

के सामने कोली पसार कर उसे पूरा कर लेते। अपने 'मिशन' पर

विश्वास रखने वाला कभी भी धन की चिन्ता नहीं करता और उसे अपने जीवन का लच्च नहीं बनाना। देवराज जी को अपने मिशन पर इतनी अगाव अद्धा और गहरा विश्वास या कि आपने पैसे की कभी चिन्ता ही नहीं की।

त्रापके बात्य-विश्वास की एक वटना ब्रापकी डायरी में दुर्न है। १६२४ के नवस्वर सास में वसो जाने से पहले आप चौधरी छज्जूराम जी के पास हिसार गए थे। उसका वर्णन करते हुये श्राप १२ नवस्वर की डायरी में लिखने हैं कि "मैने और देवियों ने ६ सं १० तक मीन साधन किया । अपने सनवान को याद करके वल प्राप्त किया। बाद में चौथरी छ न्जूरान जी से दान व सहायता के बारें में बातचीत की । उनमें बातचीन करने से पहिले मेरं आत्मा ने कहा कि आप ५०००) दें में । मैंने एक दिवार पर ५०००) लिख भी दिये। चौधरी ने १०००) से बान गुरू की खोर लड़कियों के श्राप्रह पर ४०००) पर आप त्राकर रुक गए और बोले कि अब श्रामे नहीं वहुंगा! मैंने कहा हां आपने इन ग हो देनाथा लड़िकचों ने पृछा कि कैसं, तो मैंने उनकी दीवार पर ४०००) लिखा हुआ दिखा दिया। कन्यात्रों को आश्चर्य हुआ और मुक्त विश्वास हो गया कि इस प्रकार की घटना शुद्ध प्रार्थना के फल से ही हो सकती है। ऐसे मौन साधन और ईश-प्रार्थना में आपका विशेष विश्वास था । बर्मा की यात्रा और अन्य दौरों पर भी स्रापने इसका खवलम्बन किया था।

स्थिर फ़एड के लिए तो आप ने कोई विशेष यव नहीं किया,

किन्तु साथियों के आग्रह को मान कर आपने दो योजनायें तच्यार कीं। एक थी इक्कीसी जत्थे की और दूसरी बारही दल की। पहिले का मतलब था कि २१) प्रतिवर्ष देने वाले एक हजार दाता तच्यार कर लिये जाँय और दूसरे का मतलब था १२) प्रतिवर्ष देने वाले पांच सौ सज्जन तच्यार किये जाँय। इक्कीसी जत्थे से महाविद्यालय का खर्च पूरा किया जाय और वारही दल से विधवा-भवन का। लेकिन इनके संगठन के लिये लगकर यन नहीं किया गया और यह योजना पूरी तरह कार्य में परिगत नहीं हुई।

बैसे महाविद्यालय की उन्नति और विकास का अधिकांश श्रेय उसकी कन्याओं और अध्यापकों को है जिनके प्रेम, उत्साह और भक्ति की कहानी आगे के पृष्ठों में अङ्कित की जायगी।

### ५---प्रचन्च व व्यवस्था

महाविद्यालय के प्रवन्ध और व्यवस्था के लिये आर्य-प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्वीकृति से जालन्थर-आर्य समाज की ओर से १८६५ में 'कन्या महाविद्यालय मुख्य सभा' का सङ्गठन किया गया था, जिसकी कानून १८६० की धारा २१ के अनुसार १४ जनवरी १८६६ को रिजस्ट्री करा दी गई थी। इस सभा का चुनाव हर चौथे वर्ष होना था। सभा का संगठन करते हुये महाविद्यालय के अखिल भारतीय रूप धारण करने किंवा उसके एक विशाल विश्व-विद्यालय बनाने का ध्यान पहिले ही रखा गया था। इसी लिये

बिना किसी शर्त के ले लिया गया था श्रोर नियत चंदा देकर श्राजीवन सदस्य बनने वालों किंवा नियत चंदा देकर प्रतिनि-धित्व का अधिकार प्राप्त करने वाली श्राय समाजों के लिये प्रान्त की कोई शर्त नहीं रखी गई थी । कालेज-पार्टी से सैद्धान्तिक

मुख्य सभा में सब प्रान्तों की प्रतिनिधि सभान्त्रों के प्रधानों की

मत-भेद होने पर भी उसकी मैनेजिंग कमेटी के प्रधान को भी उस में लिया गया था। स्त्रियों के लिये भी कोई रुकावट नहीं रखी गई। थी। लेकिन १६०४ तक कोई महिला उसकी सदस्या नहीं थी।

जालन्थर की स्त्रीसमाज ने चंदे की नियत राशि देकर १६०४ मे

अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार महिलाओं की संस्थाओं में सबसे पहिले प्राप्त किया था और आश्रम की अधिष्ठात्री श्रीमती

सुभद्राबाई को मार्च १६०४ में मुख्य सभा के लि र अपना प्रतिनिधि चुना था। मुख्य-सभा की आप ही सबसे पहिली महिला-सदस्या थीं। उन दिनों में मुख्य-समा के २० सदस्य थें। १६१० में मुख्य सभा के ३६ सदस्यों में से ६, १६२२-२३ में २१ में से १० ऋौर दोनों उपप्रधाना महिलाये थीं। १६३३-३४ में २६ में १५ और १६३४-३५ में ४२ में १७ महिलायें उस को सदस्यायें थीं। ऋार्य समाज के प्रतिनिधित्व के लिये पहिले २०० रु० और त्राजीवन सदस्यों के लिये २०० रु० नियत था। यह राशि वाद में बढ़ा दी गई। कुछ प्रतिष्ठित सभासद् भी उसमें लिये जाते थे । मुख्य सभा में से एक प्रबन्ध-कर्तृ-संभा का चुनाव भी हर चौथे वर्ष होता था। प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, एकाउएटेएट श्रीर खजानची मुख्य सभा के पदाधिकारी होते थे। देवराज जी श्रीर लाला (श्रव रायवहादुर दीवान ) बद्रीदास जी एम. ए. चिरंकाल तक प्रधान और मन्त्री रहे। १६०६-१० में लाला जेठामल जी वकील, १६२२-२३ में लाला खैरातीराम जी वकील और १६३४-३५ में लाला कर्मचन्द जी मिचल क्कील मन्त्री नियुक्त रहे। प्रधान-पदं पर अधिकतर लाला देवराज जी ही रहे। १६१४-१५ में लाला बद्रीदास जी, १६२२-२३ में लाला जेठामल जी, फिर लाला कर्म चन्द जो वकील प्रधान रहे । इस समय लाला देवराज जी के देहावसीन के बाद से दाय बहादुर दीवान बद्रीदास जी प्रधान हैं । प्रवत्थ-कर्तृ-समा के श्रधीन यथा समय उपसमितियाँ भी वृनाई जाती रहीं। १६०३-४ मे जार उमसमितियाँ थीं, जिन्हें शिचा, आश्रम, साहित्य और निधि की व्यवस्था का काम सौंपा गया था। १६०६-१० में शहर के बाहर महाविद्यालय की इमारतों के निर्माण के लिये 'मन्दिर-उपसमिति' का संगठन किया गया था।

श्रान्तरिक-प्रवन्ध की देख-रेख का सारा भार चिरकाल तक देवराज जी के सिर पर रहा। ऋपनी माता और धर्म पत्नी से इस काम में आप को निरन्तर सहायता भिलती रही। यह कार्य कितना श्रम-साध्य था, इस वारे में देवराज जी ने १८६८ की डायरी में एक जगह लिखा है कि 'ब्राश्रम खोलने के समय मैं नहीं जानता था कि इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन, काम बहुत भारी निकला। पहिले नो लड़िकयों की तालीम की, दूसरे उनकी सेहत की, तीसरे उनकी रचा की, चोथे उनमें सद्गुण पैदा करने की श्रोर पाँचवं उनके लिये वसादि सब सामान मुहय्या करने की फिक सदा ही सिर्पर सवार रहती थी। मुक्त में इतनी शक्ति नहीं कि यह सब काम, कर सकूँ। श्रीमती जी श्रौर माताजी बहुत सहायता करती हैं या ईश्वर पर ही भरोसा है। उन्हीं के भरोसे पर यह काम शुरू किया गया है।" इसी प्रकार एक और जगह लिखा है कि "अनाथालय की कन्याये पहिले की अपेचा श्रव बहुत सुशील बन गई हैं। अफ़सोस है कि मैं उनके लिये ज्यादा समय नहीं दे सकता। यह भी अकसोस है कि स्त्रियें सहायता नहीं देतीं । सुन्दरी पर तो सुक्ते, अभिमान है । उसका सारा समय त्राश्रम में लगता है। उनकी ये खबरगीरी रखती है। स्त्री समाज की तो ये प्राण हैं।"

१⊏६६ के व्यक्तूबर मास में देवराज जी हरियाना से माई भगवती जी को ले श्राये, जिन्होंने जात-विरादरी श्रीर भाई-इन्द के विरोध एवं अपमान की तनिक भी परवान कर आश्रम को सँभाल लिया। पर, अाश्रम का काम तो बढता जाता था। देवराज जी ने कई बार विचार किया कि माता जी को आश्रम की ऋधिष्ठाता बना दिया जाय। लेकिन, लोग पहिले ही यह त्राचीप कर रहे थे कि देवराज जी महाविद्यालय को ऋपने घर की चीज़ बनाते जा रहे हैं। वैसे बिना श्रिधिष्ठाता हुए भी उनकी सेवा का लाभ तो आश्रम को मिल ही रहा था। १६०२ में दक्षिण हैदराबाद की सरहद पर स्थित त्र्यकोला ज़िले के पातुर की निवासिनी श्रीमती सुभद्राबाई जी अपने पति श्री शिवरव्रसिंह के साथ महाविद्यालय में आ गई और आप दोनों ने अपने को महाविद्यालय की सेवा में लगा दिया। श्रीमती सुभद्रावाई जी १६२० तक पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं । बाद में पति के देहान्त के कारण पातुर चली गई । आश्रम में लड़िकयों की संख्या जैसे बढ़ती गई, वैसे ही महिला-अधिष्ठाताओं की संख्या भी बहती गई और सुभद्राबाई जी उन सब के ऊपर निगरानी रखने लगीं।

१६१३-१४ में शहर से बाहर महाविद्यालय की सब संस्थाओं के एक स्थान पर चले जाने के बाद प्रवन्य की नई व्यवस्था की गई अपेर सब संस्थाओं के प्रवन्य को एक सूत्र में पिरो दिया गया। परिडता सावित्रीदेवी जी को आचायां नियुक्त करके सब विभागों के लिये एक-एक महिला अध्यक्ता नियत की गई। कुमारी

लज्जावती जी उपाचार्या नियुक्त की गईं। स्कूल खोर कालेज की पढ़ाई की व्यवस्था का काम आपके मुपुर्द किया गया।

सुभद्रावाई जो स्त्राश्रम की प्रधान ऋधि उन्ने नियुक्त हुई । स्त्रनाथाश्रम की मुकुन्दीदेवी जी स्रोर विधवा-भवन की श्रीमती स्त्राशादेवी जी स्रध्यका नियत की गई । परिडता कोशल्यादेवी जी

संस्कृत की प्रोफेसर नियुक्त हुईं। १६१७-१८ में सावित्रीदेवो जी के देहावसान के बाद कुमारी लजावती जी और उनके अस्यस्थ

होकर महाविद्यालय के काम से उपराम ले लेने पर ीमती शन्त्रोदेवी जी त्राचार्या का काम करती रहीं। इस समय श्रीमती

शान्ताबाई भाटबड़ेकर त्राचार्या का काम कर रही हैं। सुभद्रावाई जी के चले जाने के बाद त्राशादेवी जी ने ऋधिष्ठात्री का काम स भाल लिया। श्रव श्रीमती नारायग्रीदेवी जी श्राश्रम की मुख्याधिष्ठात्री हैं।

नगर विद्यालय भी मुख्य-सभा के अधीन है, लेकिन उसका आन्तरिक प्रबन्ध पृथक है। उसको यशस्वी बनाने और दिन पर दिन उसकी उन्नति करने का सारा श्रेय श्रीमती देवकीदेवी जी को है, जिन्होंने अपने को नगर विद्यालय के साथ तन्मय किया हुआ है।

अद्धास्पद लाला देवराज जी के देहावसान के बाद १६३४

महाविद्यालय के लिये महान् संकट का काल उपस्थित हुआ। लेकिन रायबहादुर दीवान वदीप्रसाद जी ने मुख्य सभा का प्रधान-पद सँभाल कर महाविद्यालय को इस भारी संकट से बचा लिया। कुमारी लज्जावती जी के हृद्य में भी जलविद् माता के प्रति सेवा को पुरानी भावना और अद्धा-भिक्त जाग उठी। अपने गिरे हुए स्वास्थ्य की भी परवा न कर आपने आकर प्रवन्ध का सारा काम सँभाल लिया। अब दीवान वदीदास जी और कुमारी लज्जावती जी के सुरिचित हाथों में महाविद्यालय उन्नति के मार्ग पर अप्रसर है।



## ६—लोकमियता

महाविद्यालय के चहुं मुखी विकास के साथ साथ उसका गौरव भी चारों दिशाओं में फेलता चला गया। शहर, प्रान्त

श्रोर देश की सीमा पार कर विदेशों में भी उसकी चर्चा होने लगी। दूर-दूर से शिचा प्रहण करने के लिये कन्याश्रों का श्राना सहज श्रोर स्वभाविक था। वह एक ऐसा तीर्थ वन गया, जिसके दर्शन करने में लोग श्रपना श्रहोभाग्य मानने लगे। उस श्रद्भुत परीक्षण को, जो किसी रसायन शाला के वैज्ञानिक श्राविकार से कम श्रारचर्य जनक नहीं था। देखने श्रोर उसका श्रध्ययन करने के लिये शिचा-शास्त्री श्रोर विदेशी यात्री तक श्राने शुरू हो गये। महाविद्यालय की लोकप्रियता की पहिली साची उसकी संस्थाशों में, श्राश्रम, विद्यालय, श्रायालय एवं विधवा-भवन में दिन प्रति दिन कन्याश्रों की

पर महाविद्यालय पर हजारों-लाखों की जो न्योद्धावरें की वे भी उसके श्रति सर्वसाधारण के विश्वास खां प्रेंस की निशानी

वृद्धि है। जिस समाज में कन्याओं को घर के बाहर की हवा और रोशनी से भी बचा कर रखा जाता था, वह अपनी कन्याओं को इस तेज़ी के साथ महाविद्यालय के अर्पण करने लगा, यह साधारण बात नहीं थी। फिर जनता ने समय समय हैं। इन रकमों के देने वालों में सभी प्रान्तों और सभी सम्प्रदायों के लोग शामिल हैं। जहाँ महाविद्यालय की शिज्ञा-मण्डली गई

वहाँ से फोलियाँ भर कर वापिस लोटी। प्रारम्भिक दिनों से विद्यालय की सहायता करने वालों में होशियारपुर के श्री जक्ररुल्ला खाँ साहब का नाम भुलाया नहीं जा सकता। सावित्री देवी

जी की स्मृति में बनाये गये सावित्री-भवन का द्रवाजा महा-विद्यालय के पास के एक गाँव की मुस्लिम महिलाओं की

सात्विक और उदार सहायता का जीवित स्मारक है। श्रीमती नारायणी देवी जी १६३३-३४ में अफ्रीका जा कर जब २५-२६ हज़ार की धनराशि जमा करके लाई थीं, तब आपने बड़े गौरव

के साथ इस बात का उल्लेख किया था कि जलितद् माता के कार्य और गुर्गों पर मुग्ध हो कर अपनी थैलियों के मुँह खोलने मे मुसलमान भाई हिन्दुओं से पीछे नहीं रहे। इस प्रकार महा-

विद्यालय को सर्व-प्रिय बनाने या चारों ओर से लोकप्रियता हासिल करने में अधिक समय नहीं लगा। यह लोकप्रियता किसी अन्दोलन या प्रचार का परिणाम नथी, लेकिन स्त्री

शिचा, महिला-उद्धार और सामाजिक सुधार के चेत्र में की गई उसकी महान् सेवाओं का आम के पेड़ में लगने वाले फलों और गुलाब के पोदों में खिलने वाले फूलों के समान सहज और

स्वाभाविक परिगाम था। महाविद्यालय की कन्यायें जहाँ भी कहीं गई, उन्हों ने जलविद् माता के गौरव की विमल पताका

को यत्नपूर्वक फहराये रखा। जो भी लोग महाविद्यालय मे

आयं, उन्हों ने उसको अपनी आशाओं और कल्पनाओं से कहीं अधिक पाया। गुरुकुल काँगड़ी में स्वामी अद्धानन्द जो द्वारा किया गया शिक्षा का परीक्षण यदि गंगा की तेज धारा के विरुद्ध तरने के अद्भुत साहस की एक ऐसी कहानी था, जिसको सुन कर उसे देखने के लिये लोग दूर दूर से देखें चले आते थे, तो महाबिद्यालय को लाला देवराज जी के उम अलोकिक साहस की कथा कहा जा सकता है, जो मरुभूमि में बगीचा लगाने या पहाड़ों की चट्टान में कुआँ खोद कर पानी निकालने के लिये किया जाता है। इस लिये उसको सुनने वाला भी महाविद्यालय को देखने के लालच को दवा नहीं सकता था।

"प'जाव-समाचार" ने १६०५ में उस वर्ष की रिपोर्ट की आलोचना करते हुये लिखा था कि "यह विद्यालय लाला देवराज जी रईस व आनरेरी मजिस्ट्रेट की देख-रेख में दिन दूनी व रात चौगुनी उन्नित कर रहा है। इस समय इस में १६६ कन्यायें शिद्धा प्राप्त कर रही हैं। बड़ी उम्र वाली लड़कियों के लिए विशेष श्रेगी है। १० अध्यापिकायें व ४ अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं। धार्मिक शिद्धा के साथ-साथ लड़कियों को गाना-बजाना, सीना-पिरोना, खाना पकाना, कसीदा काढ़ना, जुरावें, दस्ताने तथा गुलूबन्द आदि बनाना भी सिखाया जाता है। अंगरेज़ी भी पढ़ाई जाती है। दुःख है कि इस पर भी आर्थ-जनता से जितनी चाहिये, उतनी सहायता नहीं मिलती।"

इसी वर्ष पंजाब शिका-विभाग के डाइरैक्टर मि० डब्ल्यू० वैल एम० ए०, सी० आई० ई० ने लिखा था कि "मैंने १६०४ की २० नवम्बर को यह विद्यालय देखा। इस प्रान्त में कोई और ऐसा कन्या विद्यालय नहीं, जिसके लिये मेरे दिल में इतना आदर हो और जिसे मैंने इतना पसन्द किया हो। उसके संचालक लाला देवराज लाखों में एक हैं और उन्होंने स्त्री-शिक्षा के लिये जो काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाय थोड़ी है। इस संस्था को देख कर हृद्य प्रसन्न हो जाता है। इसमे सभी कन्यायें वड़ी साफ, स्वछ और प्रसन्न रहती हैं। उनकी देख-भाल बहुत सावधाती के साथ बहुत अच्छी तरह की जाती है।"

श्री एलफ ह नन्दी सन् १६०० में भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करते हुये महाविद्यालय भी पधारे थे। १ फ़रवरी १६०० के "ट्रिब्यून" में एक लेख में महाविद्यालय के सम्बन्ध में श्रापने लिखा था कि "ग्रेने सारे भारत में कन्या महाविद्यालय सरीखी श्रनोखी संस्था नहीं देखी। इस में परदा-प्रथा नहीं है श्रीर न ही जातिगत ऊँच-नीच का कोई मेदभाव ही रखा गया है। श्रतः पंजाब भाग्यशाली प्रान्त है। संस्था में प्रायः सभी प्रान्तों की लड़िक्याँ पढ़ती हैं श्रीर सब का रहन-सहन एक-सा है। मेने श्रनाथालय में कुछ ऐसी भी कन्यायें देखीं, जो पिछले दुर्भित्त में मध्य प्रान्त से लाई गई हैं। ये श्रनाथा बिच्याँ उच्च जाति की लड़िक्यों के साथ विला किसी भेदभाव के रहती, खेलती, उठती-वैठती श्रीर पढ़ती हैं। भारत के किसी श्रन्य स्कूल में मैंने ऐसा

नहीं देखा। " "विद्यालय में दिलाण हैदराबाद, सीमाप्रान्त, युक्त प्रान्त और राजपूताना आदि की बहुत-सी कन्यायें हैं।" इससे विद्यालय की लोकप्रियता स्पष्ट है। विद्यालय के संस्थापक लाला देवराज जी इसके लिये वधाई के पात्र हैं।"

मद्रास से प्रकाशित होनं वाले पाहिक पत्र "रिफार्मर" ने १६ फरवरी १६०६ के अङ्क में लिखा कि "हमारे पञ्जावी साइयों ने यह समम लिया है कि देश तब तक भली प्रकार उन्नित नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी स्त्री-जाति अङ्गान रूपी अन्य-कृप मे पड़ी हुई है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आर्य समाज की ओर से जालन्थर में एक अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण कन्या महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जो लाला देवराज जी सरीखे महातुभावों की संरचकता में दिन-दृनी रात-चोगुनी उन्नित कर रहा है। इस महाविद्यालय के पीछे देशभिक्त की व्यदम्य भावना काम कर रही है। अब तक कन्याओं के लिये केवल सामूली-सा पढ़ना-लिखना और गिनती गिन लेना काफी सममा जाता था, किन्तु महाविद्यालय की योजना अपने ढंग की अनोखी और अनुकरणीय है, उसकी महत्वाकांचायें बहुत ऊँची हैं।"

बम्बई के 'इण्डियन स्पेक्टेटर' ने १६०८ में तिस्ता था कि "इस संस्था में लड़िकयों को केवल अंग्रेजी राव्द ही नहीं रटवाये जाते बल्कि संस्कृत, संगीत, सिलाई, पाक-विद्या, चित्रकला आदि विषयों की भी ठोस शिक्षा दी जाती है। यह संस्था अपने ढंग की अनोस्ती और अपूर्व है। दुःख है कि ऐसी उपयोगी और प्रगतिशीला संस्थाको भी फण्ड की कमी है।" "वैदिकं मैगज़ीन"

ने लिखा था कि "सारे देश में महाविद्यालय की चर्चा शुरू है।" कलकत्ता के 'इण्डियन मिरर' ने उसकी प्रशंसा में एक लेख

ह ।" कलकत्ता क 'इाएडयन ामरर' न उसका अशसा म एक लख लिखा था। १६०७ में स्वर्गीय राजिष गोखले कन्या महाविद्यालय पधारे थे।

कन्यात्रों ने 'भारत माता की जय' 'जलविद माता की जय' श्रीर 'गोखते जी की जय' के नारों से श्राप का स्वागत किया। महा-

विद्यालय का निरोत्त्रण करने के वाद त्र्याप ने लिखा था कि "मैने जो कुछ भी विद्यालय में देखा उससे मुक्ते बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत ही सराहनीय कायँ किया जा रहा है। मैं हृदय से संस्था की सब प्रकार की उन्नति की कामना करता हूँ"।

१६०६ में प्रान्त के लेफ्टिनेस्ट गवर्नर की पत्नी श्रीमती रिवाज़ भी महाविद्यालय पधारी थां श्रीर श्रापने संस्था की हार्दिक सगडना की थी।

भी महाविद्यालय पंचारा था आर आपन संस्था का हारिक सराहना की थी। महाराज कपूरथलों ने १६०५-६ में महाविद्यालय का निरीच्चण करने के बाद कहा था कि 'मुभे संस्था को देख कर बड़ी खुशी

हुई। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विद्यालय इतना सुन्दर काम कर रहा होगा। मुक्ते यह भी कल्पना नहीं थी कि हिन्दुस्तान में एक कन्या-विद्यालय इतना काम कर सकता है ? लडिकियों के हँसमुख चेहरों और उनकी प्रतिभा एवं योग्यता से

मै बहुत ऊंचे भाव लेकर जा रहा हूँ।" इसी प्रकार १६१६ के अक्तूबर मास में बडोदा के महाराज ने विद्यालय का अवलोकन

N. of St. St.

### लोकप्रियता

करने के बाद लिखा था कि "मैंने गाना,वेद-पाठ और संगीन मुना। लड़िक्यों के संस्कृत भाषण सुन कर में चिकित रह गया। यदि यह यत्न विस्तृत मात्रा में जारी रखा गया, तो संस्कृत मृत-भागा नहीं रहेगी।.....संस्था वास्तव में ही जनता की बहुत बड़ी संवा कर रही है। यदि देश में ऐसे और श्री कर्वे की संस्था सरीखी बहुत-सी संस्थाएँ हों, तो स्वी-जाति की उन्नित श्रोर उसके परिग्राम स्वरूप भारत की साधारण प्रगति का दिन दूर नहीं रहेगा। संस्था के कार्य से प्रभावित होकर ही मैंने अपनी यह राय प्रगट की हैं। "भालावाड़ श्रोर शाहपुर के स्वर्गीय महाराज भी महा-विद्यालय सं श्रेम रखते थे। भालावाड़ की श्रोर से महाविद्यालय को प्रतिवर्ष २०० रू० की श्रार्थिक सहायता मिलती रही।

१६१० में कलकत्ता-काँग्रेस के साथ हुई इपिडयन नेशनल सोशल कान्फरेंस के सभापति पद से दिये गये भाषणा में श्री ए० चौधरी ने स्त्री-शिक्षा की चर्चा के सिलसिला मे कन्या-महाविद्या-लय के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित करते हुये कहा था कि 'यह संस्था स्त्रीशिक्षा का जैसा प्रचार कर रही है, वैसा कोई दूसरी संस्था नहीं कर रही। बंगाल में तो वैसी एक भी संस्था नहीं है।'

लाहोर के "दीपक" ने १६१४ में लिखा था कि "पञ्जाब रे यदि स्त्री-शिचा का काम करने वाली कोई सब से बड़ी संस्थ है, तो जालन्थर का महाविद्यालय है। इस अत्युत्तम संस्था रें केवल पञ्जाब की ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की कन्यायें शिचा प्राप्त करने के लिये आती हैं। इसके बानी-मुबानी और सरगरम कार्य कर्ता लाला देवराज जी की निःस्वार्थ सेवाओं ने इस संस्था को भारतभर की चोटी की संस्थाओं में से एक बना दिया है।" इसी वर्ष "शरीफ़ बीबी" लाहौर की सम्पादिका अलीगढ़ जाती हुई अपने कुछ साधियां के साथ जालन्धर ठहरी थीं। आपने महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद अपने पत्र की २४ अप्रेल १६१४ की संख्या में विस्तार के साथ महाविद्यालय की प्रशंसा लिखी थी और उसके अन्त में लिखा था कि "मेरी राय में यह एक अत्यन्त लाभदायक संस्था है।"

१६१३ की ११ अगस्त को पञ्जाब के लैफ्टिनेएट गवर्नर महाविद्यालय देखने के लिये पधारे थे। आपने महाविद्यालय के मान-पत्र का उत्तर देते हुए स्त्री-शिक्षा के सम्वन्ध में महाविद्यालय के कार्य को अनुकरणीय बताया था खोर कहा था कि भारत भर मे कन्या महाविद्यालय अपने ढंग की एक ही सफल संस्था है श्रीर इस के खामोश कार्य कर्ताश्रों की जितनी तारीफ़ की जाय, थोड़ी है। आप ने २००) अपने पास से महाविद्यालय को भेट किये। लैफिटनेएट गवर्नर के इस पदार्पण के बारे में लाहौर के "प्रकाश" ने, जो महाविद्यालय की आलोचना करने और इस पर कटाच तक करने में कभी पीछे नहीं रहता था, लिखा था कि ''आर्य पुरुषों ने बहुत-सा पुरुषार्थ करके कन्या महाविद्यालय को इस योग्य बना दिया है कि लोग इसे देख कर अश-अश करे। सर माइकेल छोडायर ने जिन शब्दों में उस की महिमा गाई छौर कार्य कर्ताओं की सराहना की है, उस को पढ़कर हर एक आर्य

पुरुष प्रसन्न होगा। आर्थ पुरुषों को चाहिये कि वे काफी चन्दा देकर विद्यालय की इमारत पूरी कर दें। महाविद्यालय को आज जो शोभा प्राप्त है, उस के लिये लाला देवराज, लाला बद्रीदास और लाला ज्येष्टामल आदि महानुभावों को हार्दिक बधाई है।"

१६१२ में महाविद्यालय की पाँच लड़िकयों के पंजाब विश्वविद्या-लय को प्राज्ञ की परीक्ता पास करने पर लाहोर के "अखबार-श्राम" ने लिखा था कि "कन्या-महाविद्यालय लाला देवराज जी की संरक्तता में बहुत उन्नित कर रहा है। यदि प्राञ्च, विशारद श्रोर शास्त्री की परीक्ता पास करके यहाँ की लड़िकयाँ निकलेंगी. तो एक दिन भारत की हिन्दू-समाज फिर संस्कृत की विद्वान हो कर उसके मृल्यवान् खजानों की पड़ताल करेगी।" लाहोर के "देश" ने १६ दिसम्बर १६१४ को लिखा था कि 'देश में श्राजकल जगह-जगह जो कन्या पाठशाला में खुल रही हैं, वह जालन्धर की कन्या-पाठशाला की कोशिशों व प्रचार का ही फल है।

१६१२ में १६ जुलाई को द्यायन्द ऐंग्लो वैदिक काले के आचार्य महात्मा हंसराज जी महाविद्यालय में पयारे। आपने अपनी विस्तृत सम्मति में लिखा था कि 'महाविद्यालय दिन-दूनी रात-चौरानी तरक्की कर रहा है। मैंने लड़िकयों से ऋग्वेदादि-भाष्य मूमिका, निक्क, ऋजुपाठ आदि के वारे में कई सवाल पृछे। लड़िकयों के जवाब सन्तोषजनक थे। सिलाई आदि का काम भी खूब अच्छा है। 'प'जाब विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर और

फ़ोरमन क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर सी. आर. ईविंग ने महाविद्यालय का निरीच्चण करने के वाद 'श्रार्थ-पत्रिका' में लिखा कि 'मुभे महाविद्यालय देख कर निहायत खुशी हुई । मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, इस लिये उसकी देखने के अवसर का मैने स्वागत किया ।.....कन्यात्रों के चेहरे पर प्रसन्नता स्रोर प्रतिभा की भलक देख कर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा । पंजाब से इसका प्रभाव बहुत श्रिधिक है और यदि इसी उदार एवं बुद्धिमत्ता-पूर्ण सिद्धान्तों पर इस सत्साहस का संचालन होता रहा,तो उससे होने वाली भलाई का ऋनुमान लगाने में कोई भी भूल नहीं कर सकता।' श्रन्त में धना-मानी सज्जनों का संस्था की त्रोर ध्यान अकर्षित करते हुये आपने लिखा था कि 'प्रान्त में स्त्री-शित्ता को प्रोत्साहन देने की सर्वसाधारण की इच्छा को देखते हुये यह बताना बहुत कठिन होंगा कि इससे अच्छा और कान स्थान धन के विनियोग के लिये हो सकता है।' सेएट स्टीफें स कालेज दिल्ली के ख्यातनामा प्रिंसिपल श्री रुद्रा ने भी इसी प्रकार लिखा था कि यह विद्यालय श्रंगरेज़ी नमूने की नकल नहीं है। इसकी सारी वनावट भारतीय है। इसके चारों त्र्योर श्राघ्यात्मिकता का राष्ट्रीय वायुमण्डल है। उससं मुभे अपनी मातृभूमि के उज्ज्वल भविष्य की त्राशा बँध गई है। संस्था के कार्य कर्ता धुन के पक्के और नि:स्वार्थं सेवा करने वाले हैं। मैंने इस संस्था में प्रान्तीयता की लेशमात्र भी गन्ध नहीं पाई। पंजाव के ऋलावा ऋन्य प्रान्तों की संस्था भी विद्यालय में शिचाध्ययन कर रही हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सदा ही संस्था की रचा और रहनुमाई करना रहे।' पूना महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री कर्वे ने भी १६१६ में महाविद्यालय का निरीचण करके इसी प्रकार उसकी सराहना की थी।

समाचार-पत्रों, महाराजाओं, सरकारी अधिकारियों और रिक्ता-शास्त्रियों के समान राष्ट्रीय नेताओं ने भी महाविद्यालय की मुक्तकण्ठ से सराहना की हैं। कोई ऐसा राष्ट्रीय नेना नहीं जिसने जालन्धर आकर महाविद्यालय के दर्शनन किये हो और उसकी प्रशांसा में दो शब्द न कहे हों। भारत-कोंकिला सरोजिनी नायडू महाविद्यालय पर मुग्ध हैं। महामना मालवीय जी का उसे आशीर्वाद प्राप्त है। लोकनायक श्रीयुत माधवराव आयों ने उसकी प्रशांसा की है। उदारचेता संठ जमना लाल जी बजाज़ की कृपा का हाथ उसके सिर पर रहा है। विहार-रत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसे देख कर कहा था कि 'इस प्रकार की कोई संस्था मेरे प्रान्त में नहीं है और न मैंने कहीं भी उत्तर भारत में देखी है।" डा॰ सैफुद्दीन किचलू ने उसे अभून-

पूर्व बता कर केवल गृहस्थ की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु दंश व राष्ट्र की दृष्टि से भी उसे आवश्यक और उपयोगी वताया था। सीमाप्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता श्री एस० लाला वादशाह ने भारतीय राष्ट्र की आज़ादी के मसले को सरलता के सा हल करने का उपाय महाविद्यालय के मिशन का समस्त भारत मे प्रसार करना बनाया था और कहा था कि इसी उपाय से भविष्य की सब समस्यात्रों को हल करके भारत की भावी सन्तान को उत्तम श्रौर मज़बृत बना सकते हैं। श्री सत्यमृति ने महाविद्यालय के देखने के अवसर को अपने लिये अहोभाग्य बता कर कहा था कि मैंने स्त्री-शिज्ञा-सम्बन्धी ऋपने बहुत से विचारों को यहाँ कार्य में परिएत होते हुये देखा। विद्यालय के कार्य, विशेवतः खुले मैदान में श्रेणियों की पढ़ाई, सादगी, गुरु-शिष्य सम्बन्ध ऋौर शुद्ध वातावरण की श्रापने बहुत सराहना की । मद्रास के श्रीयुत श्रीनिवास अयंगर भी महा-विद्यालय को देख कर बहुत प्रसन्न हुये थे। इसी प्रकार स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी, प्रेसीडेएट पटे ल, श्री ऋब्वास तैय्यव जी. देशबन्धु चितर जन दास, स्वामी श्रद्धानन्द जी, त्रासाम के श्री टी० त्रार० फ़ुकन, श्री विष्णु दिगम्बर श्रीर स्व॰ सर साहब जी महाराज त्रानन्दस्वरूप जी त्रादि ने महाविद्यालय की प्रशासाकी थी।

सारांश यह है कि महाविद्यालय को सभी विचारों, सभी सम्प्रदायों और सभी प्रान्तों के लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ। आर्य समाजी संस्था होते हुये भी उसकी लोकप्रियता साम्प्रदा-ियकता की सीमा को लाँच गई। पंजाब के एक साधारण शहर में होते हुये भी सारे देशमें और देश की सीमा पार कर विदेशों में भी उसके नाम और कार्य की कीर्ति फैल गई। वह सच्चे अर्थों में ऐसी सार्वजनिक संस्था बन गई जिसे बिना किसी सन्देह के राष्ट्रीय कहा जा सकता है। बंगाल के

अप्रसिद्ध नेता स्वर्गीय श्री श्याममुन्दर चक्रवर्गी ने अपने पत्र "सर्वेण्ट" में विलक्कल ठीक लिखा था कि "भारत में आज चारों श्रोर स्त्रियों को राष्ट्रीय-शिक्षा देने की चर्चा है। पूना में एक महिला विश्वविद्यालय खुला है। परन्तु हमें नहीं मालूम कि वहाँ राष्ट्रीय-शिका के किस आदर्श का अनुकरण किया जायगा। हाँ जालन्थर महाविद्यालय के बारे में हम यह जरूर कह सकते हैं कि बहाँ वस्तुनः एक महान् राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की वुनियाद रखी जा रही है। हम विद्यालय की इस प्रगति श्रीर महत्वाकाँचा के लिये लाला देवराज भी को वधाई देते हैं।"

महातमा गान्धी ने १३ नवस्वर १६२० को श्रहमदावाद में गुजरात विद्यापीठ का उदघाटन करते हुये कहा था कि "गुजरात नेरानल कालेज एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहिला कालेज है। यह सब कन्या महाविद्यालय जालन्धर और हरिद्वार के गुरुकुल काँगड़ी का उदाहरण सामने रख कर किया जा रहा है। सुमें श्राशा है कि यह गुजरात में एक श्रादर्श कालेज का स्थान प्राप्त करेगा।"

# ७--- आकर्षण, विशेषतार्ये और सेवा

महाविद्यालय ने जो लोकप्रियता प्राप्त की, वह स्वामाविक होते हुने भी अनायास ही प्राप्त नहीं हो गई थी। वह उस आकर्षण और विशेषतास्रों का परिशाम थी, जो कहीं स्रन्यत्र न पाई जाकर उस समय केवल महाविद्यालय में ही दीख पड़ती थी। जिस महाविद्यालय पर सरकारी अविकारी और राष्ट्रीय नेता, राजा-महाराजा श्रोर साधारण जनता, शिन्ता-विशेषत्र श्रोर समाज-सुधारक त्रादि सभी तरह के लोग समान रूप से आकर्षिन और मोहित थे, उसका कारण उसकी अपनी विशेषतायें थीं। सब से पहिली चीज महाविद्यालय की अपनी मोलिकता थी, जो वहाँ आने वाले को सहसा मोहित कर लेती थी। दंवराज जी का उपजाऊ दिमाग हमेशा अनोखी कल्पनायें करने में लगा रहता था। श्रापकी दूर की सूम तब काम देती थी, जब दूसरों की विचार-शक्ति असफल हो जाती थी। दूसरों की नकल करना आप नहीं जानते थे। जिस किसी अच्छाई को आप अनुकरणीय सममते थे, उसको कुछ ऐसा रूप देखकर अपनाते थे कि वह महाविद्यालय की अपनी ही चीज़ जान पड्वी थी। नकल को श्रमल बना देने में श्रापका दिमाग कमाल कर दिखाता था। आपको दूर की सुफ, अनोखी कल्पना और प्रतिभासम्पन्न विचार- शक्ति की वजह से ही महाविधालय के हर काम में मौलिकना दीख

पड़ती थी। "आश्रम"की कल्पना नो ऐसी मोलिक थी कि सरकार ने १६०५ में लाहोर के कीन मेरी कालेज का बोडिंग हाऊस खोलने के समय उसका श्रमुकरण किया था। इसी प्रकार उसके विद्यालय-विभाग का श्रमुकरण भी जहाँ तहाँ किया गया था। उसकी

शिहा-पद्धित इतनी मोतिक थी कि उसके लिये आवश्यक पुस्तको का निर्माण तक सम्बा की श्रोर से देवराज जो की स्वयं ही करना पड़ा था। न केवल पञ्जाब की, विल्क पञ्जाब के बाहर की संस्थाओं में उन पुस्तकों को श्रपनाया गया। उस समय बालो-

द्यान, किरुडर गार्टन या माएटेसरी सिस्टम त्रादि का कहीं पता

भी न था कि देवराज जो ने "संगीत वालोद्यान" की शिक्षा-पद्धित का आविष्कार कर "हँसी-खेल में शिक्षा" देने का जो सिलसिला शुरू किया था, वह ४० वर्षों के परीक्षण के बाद आज भी सब प्रचलित पद्धितयों से कहीं अधिक सरल, उत्तम और उपयोगी

प्रचलित पद्धातया से कही आधक सरल, उत्तम आर उपयागा साबित हो रहा है। लड़िकयाँ हँसी-खेल में न केवल प्रारम्भिक शिक्तो-ग्रह्ण कर लेती हैं, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी बहुत-सी बातें भी सीख लेती हैं। इस खेल-कृद के साथ साह्तरता से

भी पहिले उनकी वास्तिवक शिक्षा 'हो मण्डल' से सुक् हो जाती है। चक्की, घोड़ा, शेर, विल्ली, तोता, बन्दर, लँगूर ऋादि के गानें व खेलों के साथ शुरू होने वाली यह पढ़ाई लड़कियों में तेज, ऋोज, बल, ऋात्माभिमान ऋौर स्वदेशाभिमान की भावना शारम्भ

से ही भरना शुरू कर देती है। 'जलविंद् माता'' की अनूठी

कल्पना कन्यात्रों के दिमारा को संकुचिन न बना कर उनमें स्वदेश के प्रति मानृ-भूमि की व्यापक भावना जगाने का काम करती है। देवराज जी द्वारा त्राविष्कृत महाविद्यालय की इस मौलिक शिक्षा-पद्धति पर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है श्रीर उस पद्धति के लिये रची गई खेलों की सिर्फ सूची बनाई जाय तो कई पन्ने भरे जा सकते हैं। यहाँ तो प्रसंगवश केवल इतना ही लिखना है कि इस मौलिक शिक्षा-पद्धति के कारण महाविद्यालय के विद्यालय-विभाग में भी पैदा हुई मौलिकना उसकी एक ऐसी विशेषता है, जिसका त्रमुकरण उसके आश्रम के समान ही किया गया त्रीर उसको लोकप्रिय वनाने में इसने बहुत बड़ा भाग श्रदा किया।

शिचा-पद्धित में मौलिकता पैदा होने का एक कारण और था। महाविद्यालय की संचालक मुख्य-सभा ने अपने जन्म के साथ ही अपने उदेश्यों में यह लिखा था कि विद्यालय मे शिचा हिन्दी-भाषा को माध्यम बना कर दी जायगी। शारीरिक एवं धार्मिक शिचा के साथ-साथ शिल्प, गृह-कार्य, स्वच्छता एवं आरोग्यता की शिचा भी दी जायगी। स्त्रियों को अध्यापिकायें बनाने और पाठविधि के लिये हिन्दी एवं संस्कृत की उपयोगी पुस्तकों का भी संमह किया जायगा। जिस संस्था की स्थापना इन महान, मौलिक और व्यापक-आदशों एवं उदेश्यों को सामने रख कर की गई थी, उसमें मौलिकता का पैदा होना स्वाभाविक था। देवराज जी और उनके साथियों ने इन आदशों को कभी भी अपनी आँखों से आंकन नहीं होने दिया और सब तरह की किनाइयों को केनते हुये भी वे उनकी पृर्ति में निरन्तर लगे रहे। इमलिये जहाँ हिन्दी में शिजा देना महाविद्यालय की एक वडी

विशेषना है, वहाँ लड़िकयों को केवल माज़र वना कर उनकी स्वाभाविक शक्तियों का विकास कर उन्हें भावी जीवन की

जिम्मेवारियों को पूरा करने के योग्य बनाना भी उसकी एक ऐसी

विशेषता है, जो उन दिनों में कहीं ऋौर नहीं पाई जाती थी, जिन दिनों में आज से ४० वर्ष पहिले महाविद्यालय की स्थापना की

गई थी । स्त्रियों त्रोर सूद्रों को पड़ाना जहाँ श्रुति के विरुद्ध बताया जाता

था,वेद का पढ़ाना तो क्या सुनना तक जहाँ उनके लिये पाप समसा जाता था ख्रोर संस्कृत पढ़ने की जिन के लिये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन को महाविद्यालय ने संस्कृत पढ़ाई, वेद-पाठ के साथ साथ धार्मिक शिचा दी ख्रोर प्राज्ञ एवं शास्त्री

तक की शिचा देकर यह बता दिया कि स्त्री पुरूप से शिचा के जेत्र में किसी भी श्रंश में कम नहीं है। संस्कृत की शिचा, वेद-पाठ का अभ्यास खोर धार्मिक अन्थों की पढ़ाई विद्यालय की श्रपनी

ही विशेषता थी। इसी प्रकार संगीत को शिहा का प्रधान ऋंग बनाने का काम उत्तर भारत में सब से पहिले महाविद्यालय ने किया।

शिचा के समान समाज-सुधार दृष्टि से भी महाविद्यालय में एक अनोखा आकर्ष ग्रा । परदे की कुप्रथा को जड़-मृल से नष्ट कर जात-पात के संकुचित दायरे को भी उस ने नष्ट कर दिया । इसी प्रकार प्रान्तीयता श्रोर साम्प्रदायिकता का भी

कोई सेद-भाव महाविद्यालय ने अपनी क्रन्याओं में नहीं रहने दिया। कन्यात्रों के आपस के प्रेम, वड़ों के प्रति उन के आद्र व श्रद्धा स्त्रीर 'जलविट् माँ' के प्रति उन की गहरी निष्ठा से महाविद्यालय में पारिवारिक जीवन की पवित्रता का पैदा होना भी एक बहुत वड़ी विशेषता है । महाविद्यालय परिवार मे रहने वाली लडिकयाँ अपने परिवारों को सचमुच ही भूल जाती है। अपने परिवारों को भुला कर एक बड़े परिवार मे अपने को मिलाने की भावना से लड़िकयों में स्वाभिमान खौर स्वदेशाभिमान की एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो वहुत ही कम शिक्षाणा-लयों में पाई जाती है। इसी प्रकार लडिकियों के हृदय में श्रपने श्रतीत में अद्धा खौर भविष्य में विश्वास पैदा करना भी महाविद्यालय की एक उल्लेखनीय विशेपता है। सादा जीवन और उच्च विचार भी महाविद्यालय के जीवन का एक प्रधान अंग है। सादगी, सरलता, मितव्ययता आदि की श्रोर महाविद्यालय के संचालकों का प्रारम्भ से ही विशेष ध्यान रहा है । खान-पान और रहन-सहन में जो सात्विकता, सादगी और सरलता महाविद्यालय में दीख पड़ती है, उस की प्रशंसा के गीत यहाँ आने वाले प्रायः प्रत्येक दर्शक ने गाये हैं। महाविद्यालय को देखने के लिये त्राने वाला हर एक यात्री उस की इस विशेषता पर मुग्ध हो कर वापिस लौटा है।

व्यापक हलचलों से परिचित रखना भी महाविद्यालय की एक बड़ी विशेषता है। कन्यात्रों को केवल किनावी कीडा नहीं

कन्यात्रों को देश के सार्वजनिक जीवन त्रोर संसार की

वनाया जाता, वल्कि इतिहास, भूगोल एवं विज्ञान की शिचा देकर और देश-विदेश की इलचलों से अवरान कर के उन मे भाग लेने की भी उन्हें प्रेरणा की जाती है। केवल घर-गृहस्थी के योग्य न बना कर सार्व जनिक जीवन की भी उनमें अभिरुचि पैवा की जाती है। १६०३-४ में लादौर में जो शिचा-सम्बन्धी प्रदर्शिनी हुई थी, उसमें लड़िकयों की चीतें भेजी गई थीं, जिनको वहाँ काफी पसन्द किया गया था। १६०७ में महाविद्यालय में स्त्रियों त्र्योर लड़कियों के नय्यार किये गये सामान का एक अखिल भारतीय प्रदर्शिनी का आयोजन किया गया था, जिसमें १८०० ची जों का प्रदर्शन किया गया था। श्राय समाज जालन्थर ऋोर महाविद्यालय के उत्सव पर भी महाविद्यालय की कन्यायें अपने सामान की प्रदर्शिनी कई वर्यों तक लगाती रहीं। १६०३ में लड़कियों ने रूस-जापान युद्ध के समय १६) जापान फरड में सहायतार्थ मेजे थे। यह रकम लड़कियों ने गुड़ियाँ वता उनको वेच कर जमा की थी। १६०६ में कांगरेस रिलीफ फएड में भी लडिकियों ने इसी प्रकार सहायता की थी। १६१३ मे दिच्या अफ्रीका में महात्मा गान्धी द्वारा संचालित सत्याप्रह के लिये १५०) की सहायता भेजी गई थी। १६१५ में लडाई पर जाते हुये वंगाली सैनिकों का स्टेशन पर जा कर महा

विद्यालय की लड़िकयों ने श्रमिनन्दन किया था। श्रमार श्रमा-नुल्लाह ने अपनी बेगम को परदे की प्रथा से मुक्ति दिला कर श्रफगानिस्तान में जब समाज-सुधार का काम शुरू किया था, तब महाविद्यालय की कन्य यों ने बेगम सौरेय्या को श्रमिनन्दन का पत्र लिखा था। कांग्रेस और उसके साथ होने वाले समाज-सुधार-सम्मेलन में भी देवराज जी बहुत शुरू से सम्मिलित हुआ करते थे। बाद में त्राप अपने साथ कुछ लड़कियों को भी ले जाने लगे। समाज-सुधार सन्मेलन में उनके भाषण भी आप कराया करते थे। १६२६ में लाहौर में हुई कांग्रेस की महिला-स्वयं-सेविकाओं में ७० कन्यायें शामिल हुई थीं। वहाँ की उस ठिटुरती सरदी में जिसके कारण दिसम्बर में कांग्रेस का होना बन्द कर दिया गया था, महाविद्यालय की कन्यात्रों ने साहस श्रीर तत्परता का त्रनोला परिचय दिया। फरवरी १६३० से प्रति सोमवार को महाविद्यालय में राष्ट्रीय भएडे का सार्व जिनक श्रमिवादन होता है। सच तो यह है कि महाविद्यालय की कन्यायें ''वाचा जी के नन्हें से साम्राज्य'' के देशभक्ति पूर्ण स्वतन्त्र वातावरण में चौबीसों घण्टे खेलती, पलती, पढ़ती और साँस लेती हैं। वे बिना बताये श्रोर बिना सिखाये हर एक साँस के साथ देशभक्ति का पाठ पढ़नी हैं। इसी का परिणाम है कि १६२० के सत्याप्रह त्रान्दोलन में महाविद्यालयकी पढ़ी हुई जलविद् कन्यात्रों ने अपने अपने शहरों में खुब काम किया।राष्ट्र-सेवा के सार्वजनिक मैदान में काम करने के लिये पहले पग बढ़ाने वाली पञ्जाब की

महिलाओं में महाविद्यालय की कन्याओं व स्नातिकाओं की विशेष संख्या है। कन्याओं ने भारतमाना की वन्दना, राष्ट्रीय पताका की सराहना और नेताओं का स्तुति के जो गीत या भवन बनाये

को सराहना ऋार नताऱ्या का स्तुति क जो गान या भजन वनाय हैं. उनमें से बहुत से पंजाब के घर-घर में गाये जाते हैं । स्त्री-

शिचा के मैदान में काम करने वाली दूसरी कौन संस्था इस

विशेषता में महाविद्य। तथ के शानदार रिकार्ड कामुकाब ला

कर सकती है ? कन्याओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वदेशप्रेम पैदा करने

मे महाविद्यालय मे मनाये जाने वाले त्योहारों ने बहुत काम किया है। त्योहार राष्ट्रीय दक पर मनाये जाते हैं। 'राखी' या 'रचा-

है। त्योहार राष्ट्रीय ढङ्ग पर मनाये जाते हैं। 'राखी' या 'रहा-

बन्धन' का त्योहार विद्यालय में अपने ही ढंग से मनाया जाना है। विद्यालय की ओर से ऐसे भाई वनाने का काम इस त्योहार पर दिया

जाता है, जो उसकी सेवा या ऋथिक सहायना करने का व्रत लें इस निमित्त से एक ऋच्छी सहायता विद्यालय को मिल जाती है। एक बार ३००० रु० की सहायता प्राप्त हुई थी। १६२२–२३ में

धर्म शाला जेल में स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला जाजपतराय जी को राखी मेजी गई थी। कन्याओं ने अपने हाथ से सून काता,

उसका कपड़ा तय्यार किया, उस खादी से लाला जी के लिये र कुरते, र पजामे तथा र टोपियाँ तय्यार कीं ऋोर उन्हें राग्वी के साथ लाला जी के पास मेजा गया । लाला जी ने कन्याऋों के

आशीर्वाद भेजा कि 'ईश्वर तुममें पद्मिनी सरीखा सौन्द्यं, सीर सरीखा नैतिक बल और महारानी लक्मीबाई सरीखी देशभिन रैदा करे।' देश के प्रायः सभी नेताओं से महाविद्यालय की कन्याओं को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सीभाग्य प्राप्त है।

श्राय समाज में स्त्री प्रचारिकात्रों के श्रमात को पूर्ति, स्त्री-समाजों की स्थापना को शृंखला,उनके सालाना जलसों की पद्धति श्रौर उनके साथ कन्या पाठशालायों की स्वापना के कार्य का श्रीगरोश महाविद्यालय ने ही किया है। श्राय समाज द्वारा प्रजाव में हुई महिलांत्रों की जाप्रति का सारा श्रेय महाविद्यालय को श्रीर उसके नाते देवराज जी को है। दर्ज नों समाजों के जलसों पर देवराज जी खोर महाविद्यालय की खध्यापिकाओं के साथ कन्यायें प्रतिवर्ष जाया करती थीं। १⊏६७ में जब पहिली बार रोपड़-श्राय<sup>भ</sup>समाज के उत्सव पर ऐसा दौरा किया गया था, तव उसका श्राय<sup>६</sup>समाजों में ही सरूत विरोध हुन्ना था पर, देवराज जी उस विराध से विचलित नहीं हुये। अपने काम में लगे रहे। पञ्जाब की महिलाब्नों में महाविद्यालय के इस प्रचार से जो जायित पैदा हुई, वह महाविद्यालय की महान सेवा का एक विशेष अंग है । १९३३ में अजमेर में हुई श्रीमह्यानन्द-निर्वागा-अर्धशताब्दी पर देवराज जी महाविद्यालय की कन्यासों को ले गये थे । उसके वाद त्र्यापने उनको राजपूताना के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कराया । उदयपुर जाने पर महाराजा ने एक हज़ार का महाविद्यालर को दान दिया था।

श्राय समाज और शिला-प्रचार की दृष्टि से श्रध्यापिकार्थ का कार्य करने के लिए कन्यार्थों को तस्यार करना भी महा विद्यालय की बहुत बड़ी सेवा है। १६१३-१४ तक ऐसी ⊏६

अध्यापिकायें महाविद्यालय से निकल चुकी थीं. जिन्होंने महा-विद्यालय में रह फर अथवा अपने शहरों में पाठशालायें ज्योल कर

स्त्री-शिक्ता के प्रचार के महान कार्य में योगदान किया था। पञ्जाव श्रीर पञ्जाव के वाद्र भो कन्या-पाठशालाओं का जाल फैलाने में महाविद्यालय से शिक्ता प्राप्त करके गई हुई कन्याओं ने

वहुत काम किया । वहुतों ने अध्यापन का नियमित काम न करते हुये भी कन्या पाठशालायें स्रोलीं । सन् १८०७ के फरवरी साम मे श्रीमती फाँसिस, इन्स्पैक्ट्रोस त्राफ़ स्कूल्स ने डेरा गाजीग्याँ की

आर्थ-कन्या पाठशाला का निरीच्या करने के दाद पाठशाला के संचालकों से जालन्थर महाविद्यालय की किसी ट्रेएड ऋध्या-पिका को अपने यहाँ रखने पर ज़ोर दिया था। १६०० में कलकत्ता के "इपिडयन मिरर" ने महाविद्यालय की नारीफ करने हुये खादने

के "इिएडयन मिरर" ने महाविद्यालय की तारीक करते हुये अपने प्रान्त की कन्या पाठशालाओं में उसके समान ट्रेएड अध्यापिकायें रखने की सिकारिश की थी। महाविद्यालय के साथ "अनाथालय" और वाद में "विध्वा-

भवन" का काम इसी भावना से शुरू किया गया था कि अनाध अौर विधवा कन्याओं को प्रचारिका एवं अध्यापिका के कार्य के लिये तथ्यार किया जाय। देवराज जी इस बात के कायल थे कि

स्त्रियाँ ही स्त्रो-जाति का उद्धार कर सकती हैं। उन्होंने अपनी डायरी में एक जगह लिखा है कि "मैं कई बार लिख चुका हूं

अोर व्याख्यानों में भी इस वात पर वल द चुका हूँ, कि पुरु

कितना भी परिश्रम क्यों न करें, स्त्री-जाति का उद्घार नभी हो

सकेगा, जब कि देवियाँ अपनी बहिनों के उद्धार का काम स्वय अपने हाथों में लेंगी।" मानु-जाति के उत्थान की इस उदात्त भावना से महाविद्यालय का काम शुरू किया गया श्रीर उसकी शुरू करने के बाद महिलाओं में उस कार्य को सम्पन्न करने की भावना पैदा करने का निरन्तर यन किया गया। महाविद्यालय मे श्राने वाली वियवाश्रों में यह भावना कैसे भरी जाती थी, यह देवराज जी को १६ मार्च १८६६ को डायरी से पता चलता है। उसमें लिखा है कि "सुमित्राबाई चतुर तो है, लेकिन उसे श्रभी

साधना करने की ज़रूरत है। उसके रहन-सहन के ढङ्ग में बहुत परिवर्तन होना चाहिए। नरी कोशिश किसी करर कामयाब हुई है। श्राज मैंने उसको श्रोर बाको विधवाश्रों को यह साधन दिया है कि वे हर रोज़ सन्ध्या के समय दो बातों पर

साधन दिया है कि वे हर रोज़ सन्ध्या के समय दो बातों पर विचार किया करें। एक तो मुर्दा लाश पर कि इन्सान के शरीर का क्या अन्त होता है और दूसरा कोढ़ी पर कि जिस बाहरी खूबसूरती पर इन्सान इतना नाज़ करता है, वह कितनी अस्थायी

श्रोर चर्णामंगुर है ?" १६०१ की ६ जनवरों की डायरी से इसकी एक और साची मिलती है। श्राश्रम की बाल-विधवा कन्या सुमित्रा ने डा० गुरुद्त्त जो के साथ विवाह कर लिया। उस पर श्रापने लिखा कि "बेहतर नो यही था कि सुमित्रा श्रपने इस

विचार पर कायम रहती कि 'मैं बाल ब्रह्मचारिग्री रह कर स्त्री-शिज्ञा का प्रचार करूँगी।' मैं इसी विश्वास से उसे शिज्ञा दे रह था उस पर वहुन-सा रुपया भी खर्च हुआ। लोग सुफ से पूछते हैं कि क्या में इस विवाह से प्रमन्न हूँ? समाज के मैम्बर की दैसियन से में प्रसन्न हूँ कि विधवा-विवाह का प्रचार हुआ, लेकिन विद्यालय के मैनेजर की हैसियन से अपसन्न हूं कि मुमित्रा अपने विचार पर कायम नहीं रह सकी।" जिस संस्था के संचालक की यह भावना थी. उमकी कन्याओं ने यदि अपने को जलविद् माता के मिशन की पूर्ति में लगा दिया, तो यह विलकुल स्वाभाविक था। संस्था के संचालक उसके लिये जितना भी अभिमान करें, थोड़ा है। पञ्जाव को महिलाओं मे पैटा हुई जागृति, जीवन, चेतना और स्फूर्ति का अधिकाँश ध्येय महाविद्यालय और देवराज जी को है।

समाज-सुधार के चेत्र में महाविद्यालय ने जो काम किया, उसका उल्लेख करते हुये २४ दिसम्बर १६१४ को "स्टेटसमैन" तक ने लिखा था कि "महाविद्यालय ने यह विलकुल स्पष्ट कर दिया है कि लड़कियों को शिचित बनाना लड़कों को शिचित बनाने से भी अधिक आवश्यक है। इस संस्था ने सबसे अधिक स्त्री-शिचा का प्रचार किया है। हिन्दी-साहित्य के प्रचार, लड़कियों की शादी की आयु के बढ़ाने और परदा प्रथा को दूर करने में भी इसने बहुत सहायता दी है।

'ट्रिट्यून' के सहकारी सम्पादक श्री जंगवहादुर सिंह ने श्रपने एक लेख में महाविद्यालय की सफलता का बहुत ही सुन्दर चित्र श्रिङ्कित किया था। उसमें श्रापने लिखा थ कि "४० वर्ष पहिले लाला देवराज जी ने एक स्वप्न देखा था। नन्हीं नन्हीं बिच्चयाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ला चारों दिशाओं से चली आ रही हैं, तुतलाती हुई, क—ख—ग—घ से भी अनिभन्न, सर्वथा अवोध। और वही विकसित व सुशिचित होकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ला चारों दिशाओं को चलो जा रही हैं, नये युग का सन्देश सुनाती हुई; विदुषी, सरस्वती आदि के समान। लाला देवराज जी का स्वप्न सर्वथा सन्ना निकला।"

सच तो यह है कि महाविद्यालय का प्रारम्भ एक आवश्यकता को अनुभव करके महान् अभाव की पूर्ति के लियं किया गया था। केवल देखा-देखी शौकिया तौर पर उसकी स्थापना नहीं की गई थी। इसीलिये उसका एक स्वतन्त्र ऋस्तित्व श्रौर व्यक्तित्व है। सरकार की न तो उसे कोई सहायता प्राप्त है और न वह किसी सरकारी स'स्था के मातहत है। लाला देवराज़ जी ने उसके लिये यतन भी नहीं किया, बल्कि यतन-पूर्वक बचते ही रहे। १६१२-१३ मे महाविद्यालय की नई ईमारतें शहर के बाहर बन रही थीं। १६१४ में पंजाब के लेफ्टिनेएट गवन र पंजाब महाविद्यालय देखने के लिये त्र्याये, तब संस्था की ईमारतें अधूरी पड़ी हुई थी। लेफ्टिनेएट-गवर्न र ने ऋपने भाषणा में महाविद्यालय की सहायता करने का जो श्राश्वासन दिलाया था, जसके श्रनुसार देवरा जी के पास सरकारी सहायता के सन्देश त्र्याने लगे। मकानात के लिये एक बड़ी रकम और मासिक सहायता देने का भी मरोसा दिलाया गया। दमन के बाद उन दिनों में आर्य समाज

के प्रति साम-नीति से काम लिया जा रहा था। आर्थ-समाजियों और उनकी संस्थाओं पर सरकारी कृपा का विशेष हाथ रखा जा रहा था। जिस तेजस्वी संस्था का श्रोज दमन की जहरीली गोली से धीमा नहीं पड़ा था, उसको मीठे की गोली से क्या में करने की नीति बरती जा रही थी। लोहें की जंज़ीरें जिन्हें काबू में नहीं कर सकी थीं, उनको सोने की जञ्जीरों में वाँधने का जाल फैलाया जा रहा था। देवराज जी के सामने भी एक विचित्र समस्या पैदा हो गई। उसके प्रायः सव साथी उस सहायता के लेने के पत्त में थे लेकिन देवराज जी का दिल नहीं मानना था। कई दिनों तक उनके हृदय में देवासुर-संप्राम मचा रहा और साथियों में उसकी चर्चा होती रही। अन्त में एक दिन हढ़ता के साथ आपने अपने साथियों से कह दिया कि "नहीं, हम सरकारी सहायता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हमने भीख माँगना सीख लिया है। एक बड़े दरवाजे पर न जा कर हम हज़ारों छोटे छोटे दरवाज़ों को खटखटायें गे। इस प्रकार हम अपनी लड़िकयों की उस खाज़ादी को भी सुरिचत रख सकोंगे, जिसमें वे स्वतन्त्र पिचयों की तरह "हिन्दुस्नान हमारा" के गीत गा सकेंगी और महारागा प्रताप, गुरू गोविन्द तथा छत्रपति शिवा जी के नाम का पवित्र स्मरण श्रमिमान के साथ कर सकोंगी।" यह थी सची भावना, जिसको महाविद्या-लय में देवराज जी ने सदा कायम रखा श्रीर बड़े से वड़े सांसारिक प्रलोमन के लिये भी उसे दवने नहीं दिया।

महाविद्यालय की सफलता का प्रमाग् इससे बड़ा और क्या चाहिये कि उसके प्रारम्भ में महात्मा हंसराज जी ऋौर लाला लाजपतराय जी श्रादि जिन महानुभावों ने उसका विरोध किया था, उन्होंने महाविद्यालय में त्राकर उसकी सफलता के गीत गाये और उसके सफल परीचरा से प्रभावित हो कर स्वयं इस चोत्र में काम किया। अमरीका प्रवास से स्वदेश लौटने के बाद आप महाविद्यालय में भी पधारे थे। तब आपने बहुत साफ शब्दों में अपने भाषया मे पिछले दिनों के विरोध के लिये श्रफसोस प्रगट किया था और कहा था कि अपने राजनीतिक कार्यों से बचे हुये समय का सदुपयोग में स्त्री-शिक्ता के प्रचार के कार्य के लिये करूंगा। १९१६-२० में स्वयं महात्मा हंसराज ने नारी-विश्व-विद्यालय के लिये एक योजना तच्यार की । तीन लाख की उसके लिये अपील की। महाविद्यालय की आचार्या लज्जावती जी ने इसे अपनी संस्था की सफलता मानकर उसका समर्थ न किया। लेकिन उनकी और महाविद्यालय की योजना मे बहुत श्रन्तर था। इस लिये श्रपने कार्य को महाविद्यालय के संचालकों ने उसके साथ मिलाना स्वीकार नहीं किया।

संचेप में निम्न प्रकार हैं:

महाविद्यालय की विशेषतायें और उसकी महान् सेवा

- (१) संगीतमय बालोद्यान की शिद्या-पद्धति का आविष्कार।
- (२) शिक्ता का माध्यम हिन्दी किंवा स्त्राय भाषा को बनाना ।
- (३) स्त्री-शिज्ञा-उपयोगी हिन्दी-साहित्य का निर्माण ।

- (४) वाल-विवाह की कुश्रथा के मूल में कुठाराघात ।
- (४) जात-पात,सम्प्रदायबाद श्रोर प्रान्तीयता के भेदभावका उन्मूलन.
   (६) परदा-प्रथा का सर्व नाश.
- (७) स्त्रियों के लिये स्वच्छता, आरोग्यता और व्यायाम की शिक्षा का प्रारम्भ।
- (८) प्राचीन वैदिक एवं धार्मिक शिक्षा का वर्तमान कालीन शिक्षा के साथ सम्मिश्रण-पूर्व और पश्चिम का भारतीय दृष्टि-क्रोण को प्रधानता देते हुये सम्मिलन ।
- (8) महिलाओं में त्रापने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की भावना जगा कर उन्हें स्वावलम्बी वनने के लिये उत्साहित करना । (१०) महिलाओं की दृष्टि को विशाल वना उसमें देश, जाति,
  - समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य-वृद्धि पैदाकर उनमें स्वाभिमान एवं स्वदेशाभिमान की स्फूर्ति जागृत करना।
- (११) संगीत एवं चित्रकला के लिये उनमें रुचि उत्पन्न करना। (१२) सरल जीवन और उच्च विचार का उनकी अभ्यासी बनाना।
- (१३) उच से उच शिक्षा देकर उनमें प्रचारिका और अध्यापिका बनने की योग्यता पैदा करना । (१४) पुरातन गुरु-शिक्षा सम्बन्ध को कायम कर पुराने ऋषि आश्रम की सावना को जगाना ।
- यह ऐसा शानदार रिकार्ड है, जिसके लिये कोई भी संस्था श्रीभमान कर सकती है। निसन्देह, महाविद्यालय ने अपने कार्य से श्रपने श्रस्तित्व को सार्थ क कर दिखाया है।

## ८-भ्रम और विरोध

"मैं अपना काम किये जाऊँगा। यदि कोई महानुभाव बिना मतलब नाराज़ हों तो, यह मेरा कसूर नहीं। मनुष्यों की प्रसन्नता की मैंने कभी इच्छा नहीं की और न कहाँगा।''--- यह भावना यदि देवराज जो में न होती तो उस विष्न-वाधा और विरोध मे उनका कभी 'हार्ट फेल' हो गया होता. जिस की आँधी में से महाविद्यालय को गुज़रना पड़ा है। हर एक लोकोपकारी कार्य को उपना, श्रम झौर विरोध में से हो कर के गुज़रना पड़ता है। मालूम होता है कि सर्व नियन्ता प्रभु इसी प्रकार उन कार्यों के करने वालों के धैर्य, साइस और पुरुषार्थ की परीचा लेते हैं। महाविद्यालय का तो प्रारम्भ हो विरोध के सर्वधा विपरीत बाता-वरगा में हुआ था। दो-सीन बार विफल होने के बाद उसने सफलता की श्रोर पग उठाया था। पुराने विचार के परिडतों श्रोर जाति-बिरादरी के लोगों के विरोध से भी अधिक भयानक वह विरोध साबित हुआ, जो अपने लोगों की ओर से किया गया था। ३ मई १८६३ को महाविद्यालय की योजना के साथ उसके तिये पहली सार्वजनिक श्रपील के प्रकाशित होते ही विरोध का बवरहर उठ खड़ा हुआ। सन् १८६६ की रिपोर्ट में

देवराज जी ने इस विरोध की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'संस्था के संचालकों को यह देख कर महान् श्राक्ष्य हुआ कि पंजाब में कुछ प्रभाव-शाली लोगों ने मिल कर एक पार्टी वना ली और जोरों के साथ उसका विरोध करना ग्राह कर दिया। सच तो यह है कि ऐसे लोगों से विरोध की हमें विलकुल भी उमीद नहीं थी। यदि पुरातन-पन्थियों ने हमारा विरोध किया होता तो हमें नितक भा परवाह नहीं होती; लेकिन दु:ख तो यह था कि इस विरोधी पार्टी के अधिकाँश सदस्य उस श्रार्य समाज के थे, जो देद तथा शास्त्रों को मानने वाला है, जिसके धर्म शास्त्र इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि स्त्रियों को पुरुयो के समान ही उच्च शिचा प्राप्त करने का ऋधिकार है और जिसके संस्थापक स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने लड़कों के समान ही लड़िक्यों को शिक्ता देने पर ज़ोर दिया है। यह अफ़सोस और भी अधिक इस लिये था कि यह विरोध ईमानदारी तथा सचाई पर ऋाश्रित नहीं।" यह पीछे वताया जा चुका है कि इस पार्टी ने यहाँ तक विरोध किया कि आय - प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया गया कि महाविद्यालय के आन्दोलन को दवा दिया जाय । ६८ में केवल १४ समाओं ने उसका साथ दिया था । १४ मार्च १८६४ की वैठक में ऋार्य-प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पास किया कि स्त्री-शिचा श्रार्य-समाज के सिद्धान्तों के श्रमुकुल है, इसलिये कोई कारण नहीं है कि इस आन्दोलन को दवाया जाय । बह भी एक दिन था, जब कुछ आर्य-समाजी भी स्त्री-शिक्ता के आर्य-प्रतिनिधि-सभा के प्रस्ताव के बाद भी विरोध जारी रहा

अपने को "राष्ट्रीय-आन्दोलन"के प्रवर्तक एवं समर्थक वताने वालो

ने भी कमर कस कर महाविद्यालय का विरोध किया। ख्रियों की

श्राब समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध बताते थे।

डच शिद्धा के विरुद्ध अखबारों के कालम के कालम रेंगे जाने लगे।
महात्मा हंसराज जी और लाला लाजपतराय जी तक ने लेख लिखे
कि "विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं। जालन्थर तक में आकर
विरोधी लोगों की श्रोर से व्याख्यान दिये गये। देवराज जी ने
"सद्धर्म प्रचारक" में लेख लिखने के अलावा व्याख्यान भी दिये।
ह मार्च १८६३ को श्रापने एक ट्रेक्ट भी प्रकाशित किया। इस

विरोधी-श्रान्दोलन के सिलसिले में विद्यालय और उसके स चालकों पर कमीने हमले और गन्दे ब्राच्चेप भी किये गये । यह विरोध तिलमात्र भी महाविद्यालय के संचालकों को अपने ध्येय से विचलित नहीं कर सका।

संचालकों में त्रापस में मतभेद शुरू होगया। श्री मुन्शीराम जी त्रीर श्री देवराज जी में भी, जो कभी त्रपने काम सं श्रपने लिये दो तन श्रीर एक मन वाली कहावत चरितार्थ करते थे, त्रापस में

यह विरोधी-त्रान्दोलन त्रभी समाप्त भी नहीं हुत्रा था कि

गहरा मतभेद पैदा हो गया । १⊏६⊏-६६ में यह मतभेद बहुत बढ़ गया श्रौर देवराज जी ने एक बार महाविद्यालय के उस काम से छुट्टी लेकर स्वतन्त्र रूप से काम करने का निश्चय कर लिया ।

छुट्टा लकर स्वतन्त्र रूप से काम करने का निरंपय कर लिया । इसी इरादे से त्र्यापने उद्<sup>हें</sup> में साप्ताहिक पत्र निकालने का निश्चय कर लिया था। इस गृह-कलह के कारण देवराज जी को जो मानसिक व्यथा हुई, उसका चित्र पोछे खड्डिन किया जा चुका है। सुक्ति का साधन मान, जीवन का मक्तमद बना, खाप जिस कास से

लगे थे; उसमे अपने ही साथियों को विन्न पैदा करने देख आप कुछ विचलित से हो गये । कई रातें आपने रोते हुये विनाईं। पागलों की सी आपकी मानसिक अवस्था होगई। मुन्शीराम जी और देवराज जी का मलड़ा तो निपट गया लेकिन. विरोध शान्त नहीं हुआ। विन्न-सन्तोपी लोगों ने वे सिर-पैर की उड़ानी सुक्त की। १६०१ की डायरी के ७ जनवरी के पन्ने में तिल्या है कि लोगों में यह उड़ाया गया कि एक कन्या ने गर्ने में रस्सो लगा कर फांसी लगा ली है। विद्यालय के काम में सारा दिखलावा है।

ढोल की पोल है।

१८६७ से १६०१ तक करनाल-श्राय समाज के प्रधान श्री छज्जू राम ने महाविद्यालय का जा-वेजा विरोध करने में कोई बान उठा नहीं रखी। करनाल श्राय समाज को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया। उनके श्राचेपों, उनकी जाँच-पड़नाल, मुख्य सभा के साथ उनके पत्रव्यवहार, मुख्य-सभा की उन दिनों की कार्य वाही श्रादि को यहाँ उद्घृत करने की ज़रूरत नहीं। उन कागज़ों से पना चलना है कि किन छोटी-छोटी वातों का बनङ्गड़ बनाया जाकर किस प्रकार महाविद्यालय श्रीर देवराज जी के काम में रोड़े श्रटकाये जाते थे?

पर देवराज जी भी फ़ोलाद के बने हुये थे । १ मार्च १६०१ की डायरी में लिखा है कि "इस हालत में काम करना मुश्किल है

लेकिन इस काम को यदि इस समय छोड़ता हूँ, तो काम पीछे रह जाता है। हे ईश्वर! तू सहायता कर। तेरी ही प्रेरणा से यह काम हो रहा है। तुम ही इसं पार लगाओं।"

महाविद्यालय की इस गृह-कलह में कोई ऐसी वात नहीं रही. जिसको लेकर कमीने से कमीने आह्मेप नहीं किये गये। देवराज जी के प्रबन्धकर्ता होने पर भी केवल इसलिये आपित की गई कि वे स्त्री न होकर पुरुप थं। पुरुष-अध्यापकों के रखने पर भी शोर मचाया गया । देवराज जी के साथ लड़िकयों के बाहर घूमने जाने पर भी हल्ला किया गया । विद्यालय में स्नान की समुचित व्यवस्था के न होने पर लड़िकयों के स्नान का अवन्ध देवराज जो ने अपनी कोठी के अलग भाग 'शान्ति-सरोवर' में अपनी सख्त निगरानी में किया हुआ था, उसको लेकर भी सवाल किये गये। १८८४ से देवराज जी ने अपने घर में साप्ताहिक पारिवारिक उपा-सना का कम शुरु किया हुआ था। मुहल्ले की बहुत-सी सित्रयाँ उसमें शामिल होती थीं आश्रम की कन्याओं को भी आप उसमे ले जाने लगे। उसे भी श्रापत्ति जनक बताया गया। रात को 😅 से १० तक आश्रम की कन्याओं को देवराज जी पढ़ाया करते थे । उसको लेकर भी आन्तेप किये गये । अध्यापिकाओं और स्वयं देवराज जी के साथ कन्याओं के आर्य समाजों के उत्सवों पर जाने की निंदा की गई। लाला मुन्शीराम जी ऋौर सन्तराम जी विद्या-लय व त्रात्रम के इन्स्पैक्टर नियुक्त किये गये थे । उस पर भी आद्येप युक्त सवाल पूछे गये। कहा गया कि देवराज जी हर किसी

को विद्यालय और आश्रम दिखाने ले जाते हैं। उन्हें बुरे-भले में कोई तमीज नहीं। वे महाविद्यालय के सर्वे सर्वा वनना चाहते हैं। विरोधियों की ओर से मैनेजिंग कमेटी को एक फर्ज़ी कमेटी वना-कर विद्यालय के वन्द किये जाने तक की माँग की गई। मुख्य-सभा की कई बैठकें हुई। छज्जूरामजी को बैठक में स्वयं उपस्थित होकर आहेपों के पत्त में प्रमाण पेश करने के लिये एक बार से आयिक अवसर दिये गये। आने का वायदा करके भी वे टालमटोला करते रहे। रोपड़ के लाला सोमनाथ जी ने मुख्य-सभा की ओर में जॉच की। अन्त में ७-८ दिसम्बर की मुख्य सभा की बैठक हो कर देवराज जी को सब दोषों व आहेपों से वरी और विरोधी-आन्दोलन को नितानत भ्रम-पूर्ण तथा विलक्कल मिथ्या बताया गया।

इन दिनों में आपने अलोकिक धैर्य और अपूर्व सत्साहस का परिचय दिया। १ मई १८६७ को इस आन्दोलन के शुरू होते ही आपने छज्जूराम जी को लिखा कि "आप जब नक पूरी तौर पर इतमीनान न कर लें, तब तक महाविद्यालय के बारे में कोई राय कायम न करें। संसार में चलते काम को बिगाड़ने वाले वहुत हैं, सुधारने वाले कम। बहुत से ऐसे हैं, जो जल्दी में विना जाँच किये बेबुनियाद खबरें उड़ा देते हैं। इसलिये आप लिखें कि महाविद्यालय की वावत क्या आपत्तियें हैं, जिससे उनकों दूर किया जावे।" २८ अक्तूबर १६०१ को आपने मुख्य-समा को आजोगों के बारे में एक लम्बा लिखित बयान दिया था। उत्तको पह कर त्रापकी दिवंगन त्रात्मा के प्रति त्राज भी श्रद्धा श्रीर भक्ति के साथ माथा भुक जाता है। उसके प्रारम्भ में श्रापने लिखा था कि "मैं इकरार करना हूँ कि सभा के सामने लाला छज्जराम जी मेरे श्रीर मेरे भाइयों के विरुद्ध जिन शब्दों में भी अपनी आपत्तियाँ पेश करेंगे, उनपर मुक्ते कुछ भी रंज न होगा। यदि मेरे श्रोर मेरे भाइयों के विरुद्ध फ़ैसला हुआ स्त्रोर छज्जराम जी ने उसका प्रचार किया, नो भी मुक्ते कोई त्रापत्ति न होगी।" कैसी दहता श्रीर त्रात्मविश्वास के धोतक ये शबद हैं ? उस लम्बे जवाब में पारिवारिक-उपासना के बारे में स्पष्टीकरण करते हुये त्रापने लिखा था कि "रही यह बात कि इन कन्यात्रों पर मेराक्याहक है ? जब तक इन कल्याओं की मैं सेवा करूँगा। तब नक इनकी आतमा मेरे सुपुद् है। जब तक यह कर्न व्य मै प्रइस किये हुये हूँ, तब तक मेरा इन कन्याओं पर वही हक है. जो माता-पिता का श्रपनी सन्तान पर होता है। मेरा निश्चय है कि मेरे वाद जो महाशय प्रवन्धकर्ता होंगे, वे यदि इस सिद्धान्त को सामने नहीं रखें गे त्रोर कन्यात्रों के साथ अपने इस सम्बन्ध को नहीं समभोंगे, तो वे अपने कत<sup>6</sup>व्य का पवित्रता के साथ पालन नहीं कर सकेंगे। आश्चर्य की वात है कि इतने समय से पारि-वारिक उपासना जारी है। कन्यात्रों के माता-पिता इसको आकर देखते रहे । किसी वली या सरपरस्त ने तो कन्यात्रों की त्रोर सं कोई त्रापत्ति नहीं की, किन्तु लाला छज्जूराम, जिनकी कोई कन्या आश्रम में कभी दाखिल नहीं हुई, न मालूम किस गरज से उनकी वकालत के लिये नय्यार हुए हैं।" हृद्य की पवित्रता के लिये और क्या माची चाहिए ? "विद्यालय में नुकमान पहुँचा है"

—इसके वार में त्र्यापने लिग्वा कि 'करनाल वासियों का यह ख्याल उन्हें मुवारक हो। मुक्ते उनके इस ख्याल की परवा नहीं।

इसका जवाव विद्यालय की कन्यायों दे रही हैं और देंगी। मुक्ते दृढ विश्वास है कि एक दिन आयगा, जब कि असलियन के

के खिलाफ़ राय बनाने वाले और स्वयं धाके में पहकर दूनरों को धोखंबाज़ कहने वाले पछतायों में और उनका सन दु.खी होकर यह कहेगा कि हाय! हमने क्या किया था?" अपने

मिशन के भविष्य पर किनना विश्वास है ?

इसी सिलिसिले में एक दूसरी जगह लिखा है कि "हं ईश्वर, तृ इन लोगों की ब्रात्मा में धर्म-भाव पैदा कर. जिससे ये लोग वेचारी कन्याब्लों के काम को न विगाड़ें।" फिर लिखा है कि "मै ब्रपने कर्त व्य को जानता ब्रोर समफता हूँ। मैं इस काम

को मुक्ति का साधन समभ कर करना हूँ। मेरा आत्मा इस वात की गवाही देता है कि हमारा काम हमारे साधनों के लिहाज़ और

की गवाही दता है कि हमारा काम हमार साधना के लिहाज़ आर जमाने की दृष्टि से बहुत ठीक चला हुआ है।''..... "विरोधियो को बेचारी कन्याओं पर भी नरम नहीं आता। यहाँ देवियाँ

बनाई जाती हैं। मुक्त इस वात का गर्व है कि यह काम मेरे आधीन है।"

चार-पाँच वर्षों से इस गृह-कलह की त्राग में तप कर देवराज जी कुन्दन बन गये। भगवान् की कठोर परीचा में त्राप उत्तीर्गा हुये। साथियों को भी पता चल गया कि विरोधी कितने गहरे पानी में हैं? विरोध की एक भयानक भँवर से महाविद्यालय की नौका पार हुई। पर, अभी तो ऐसे कई संकटों को पार करना था।

१६१३ में विद्यालय के जन्म-दिवस पर 'जन्मोत्सव-प्रसाद' के रूप में देवराज जी ने एक निबन्ध लिखकर कन्याओं को सुनाया था। उसमें त्र्रापने लिखा था कि '१⊂६२ में पारिनोषक बाँटने का पहिला उत्सव हुन्या। यह उस समय की वात है, जब कि पाठशाला में "विजड़े रे, सुन मेरे विजड़े रे" अर्थान् 'गुरु-शिक्ता' वाला एक ही खेल खेला जाता था। तुम सुन कर हैरान होगी कि उसको देखकर एक प्रसिद्ध वकील ने कहा था कि ''पाठशाला वाले कन्यात्रों को इमों की भाँति गाना और नर्तिकयों की भाँति नाचना सिखा, कसरत करा तथा उनकी नुमायश दिखा देश की आभा घटा रहे हैं।" विद्यालय में गान र्ञ्जौर सङ्गीत का समावेश बहुत विरोध के बाद किया गया था। इसे मिरासियों और पेशावर स्त्रियों का धन्धा समभा जाता था। धर्म, शिचा त्र्यौर दैनिक जीवन के साथ फ़हश गालियों से भरे हुए गन्दे गीतों का कुछ ऐसा सम्बन्ध जुड़ गया था कि सङ्गीत को उनको जगह दिलानी कठिन थी। देवराज जी ऋहमदाबाद खोर बम्बई के स्कूलों से सङ्गीत को महाविद्यालय की पढ़ाई मे समाबिष्ट करने की स्फूर्ति ले कर ऋाये थे। उसके अनुसार विरोध के रहते हुए भी त्र्यापने सङ्गीत को महाविद्यालय की

पाठ-विधि का एक आवश्यक अङ्ग वना दिया।

१६१४ के लगभग एक बार फिर महाविद्यालय के विरुद्ध शोर मचा। अखबारों में लिखा-पड़ी शुरू हुई। लाहों का "अर्थ गजट" तो महाविद्यालय पर आचेप करने का कोई मौका चुकना ही नहीं था। "प्रकाश" ने भी महाविद्यालय के प्रबन्ध में सीन-मेख निकालने शुरू किये। उस में कई लेख महाविद्यालय के विरुद्ध प्रकाशित हुये। कुछ गुमनान ट्रेक्ट भी प्रकाशित किये गये। इस विरोध का निराकरण करने के लिये "भारत" में जो महाविद्यालय का उर्दू साप्ताहिक था, लेख लिखे जाते थे और अभी का निवारण भी बरावर किया जाना था।

"श्रार्य-कन्याश्रों में फीशन की गुलामी" शीर्ष के से नितम्बर १६१५ के 'प्रकाश' में एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसमें लिखा गया था कि "शिक्ता ने न्त्रियों के काम करने की शिक्त को नष्ट कर दिया है। उनमें तिनका तोड़ने की भी हिन्मन नहीं। रोटी पकाये तो नौकर, घर का काम करे तो नौकर। अगर पिन की तनखाह कम हो और नौकर रखने की ताकत न हो तो यह सब काम खुढ़ पित करे। अगर कीमती साड़ी और डासन का बूट न मिले तो पित की खैर नहीं। गरज यह कि लड़िक्यों में फैशन की बू घुस गई है। यह सब आर्य-कन्या-पाठशालाओं खास कर कन्या-महाविद्यालय के संचालकों का कम्रूर है। उन्हें इधर ध्यान देना चाहिये। श्री केशोराम जी ने इसका प्रत्युत्तर लिखा, जिसमें आपने बताया कि फीशन के दोष के लिं लड़िक्यों के माता-पिता व पित जि़म्मेगर हैं, न कि महाविशालय के संचालक। महाविशालय की शिक्ता-पद्धित और आश्रम की दिनचर्या का उल्लेख करके आपने दिखाया कि उसमें धर्मशिक्ता का कितना प्रवन्ध हैं, भोजन कितना सादा दिया जाता है और कैसा नियमित जीवन विशालय की कन्याएँ विताती हैं ? आपने लिखा कि "दस वर्षों में विशालय से ८० अध्यापिकाये विभिन्न पाठशालाओं में मेजी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी के वारे में कोई शिकायत नहीं आई।" इसी प्रकार वेश भूषा का विवरण देने के बाद आपने पूछा कि "इन अहतयातों के वाद भी यदि कोई विशालय के संचालकों अथवा अधिकारियों पर कन्याओं को फेशनेवल बनाने का इलज़ाम लगाता है, तो लेखक ही कृपया बतायें कि इससे ज्याश साइगी और क्या हो सकती है ?"

बंसिरपैर की उड़ाने में भी कुछ लोग लगे रहते थे। सूठे ट्रेक्ट व गंदे पोस्टर भी वहुत से निकाले गये। लाहोर के "बुलैटिन" के सम्पादक ने इन कमीनी हरकतों की बहुत कड़ी श्रालोचना की थी। इस सब विरोध की चर्चा करते हुये देवराज जी ने एक बार कहा था कि "कन्या-महाविद्यालय की बुनियाद रखे हुये ३७ वर्ष हो चुके हैं। शुरू में भुभे अनेक कठिनाइयाँ मेलनी पड़ीं। बहुत विरोध एवं विन्न-वाधाओं का सामना करना पड़ा। मैंने घेर्ष के साथ सब कुछ सहन किया। मुक्ते मेरी माता से इस काम में बहुत सहायता मिली। जब कभी कोई लड़की

श्राश्रम में वीमार पड़ जाती, तो चाहे रात के वारह बजे हों या दो, वह ख़ुद पहुँ चर्ती और वीमार की परिचया करती। हमने अपने विद्यालय में सरकारी यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम का श्रनुकरण् नहीं किया है। हम देश को मावी माताओं को उत्तम जीवन-संगिनी व सद्गृहस्थिनी वनाना चाहते हें, क्लर्क नहीं पेदा करना चाहते। यह जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे कर्त व्यों मे शामिल है।" सचमुच, इस कर्त व्य-पालन की मावना से ही देवराज जी इतने विद्य-विरोध और वाधाओं का सामना करने मे सफल हो सके। स्त्री-शिक्षा के मिशन को आपने नये धर्म की तरह स्वीकार किया था और बाहर धर्मान्य को तरह उसका आपने प्रचार किया। कोई भी संकट आपको योग-भ्रष्ट नहीं कर सका। मुक्ति के लिये किये गये अनुष्ठान को आपने पूरा किया। आपकी बोधि-वृत्त को तपस्या सर्वांश में पूरी हुई।

लेकिन, आपकी प्रिय संस्था को आपके परलोकवास के बाद एक बार फिर भयं कर विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय की परी जाओं को लेकर आन्दोलन शुरू हुआ। उसने इतना विराट रूप धारण कर लिया कि पंजाब के प्रायः सभी समाचार-पत्रों में उ की चर्चा होने लगी। 'आर्य' मुसाफिर, 'मिलाप' 'वीरमारत' और "ट्रिट्यून" में कई लेख प्रकाशित हुये। राथवहादुर दीवान बद्रीदास जी ने उनके जवाब में 'प्रताप' में एक विस्तृत लेख लिखा, जिसमे आहोपों का उचित जवाब दिया गया। कुछ आहोप विद्यालय की वर्तमान शिह्ना-प्रणाली पर और अधि-

कांश उसकी मुख्य सभा एवं उसके नियमों त्रादि पर किये गये थे। वह विरोधी त्यान्दोलन कितना भयानक था, इसका पता उक्त लेख की कुछ पंचित्यों से लग जाता है। बद्रीदास जी ने लिखा था कि ''मेरे लिये त्राय समाज उतनी ही श्रद्धा की पात्र है, जितना कि कन्या महाविद्यालय । विद्यालय का त्रार्थ समाज ने ही जन्म दिया है। इस लिये में त्राय समाज की रज्ञा करना विद्यालय की रज्ञा करने से भी अधिक आवश्यक समफता हूँ। में विद्यालय को व्यार्य सामाजिक संस्था समभता हूँ । मुभे कोई भी ऐसा व्यवसर याद नहीं जब कि किसी मतभेद के कारण किसो संस्था के नाश करने के लिये त्राय समाजियों ने त्राप्रह किया हो । इस भागड़े के लिये मुमे इस लिये मी अधिक दु:ख है कि मुमे भय है कि इस भगड़े में श्राय समाज की अपनी बुनियाद ही खोखली न हो जाय मैं यह ज़रूर कहूंगा कि आर्य समाजों में दलबन्दी का जो यह भयानक सिलसिला जारी हुन्ना है, वह व्यक्तिगत कारणों से हुन्ना है। कहीं ऐसा न हो कि इस प्रकार के व्यक्तिगत भगड़े पैदा करके श्रार्य समाज कन्या महाविद्यालय को नष्ट करने में श्रपना ही नाश कर ले । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाविद्यालय श्राय समाज के हाथों से हरगिज़ बाहर नहीं जा रहा … इस वार फिर से बान्नेप किये थे कि महाविद्यालय में ब्रार्य समाज की शिक्षा को कोई प्रवन्ध नहीं है और लड़िकयाँ फैशनंबल बन रही हैं। इनका भी बद्रीदास जी ने निराकरण किया।

महाविद्यालय के लिये यह सौभाग्य की बात है कि विरोध

की यह त्राँधी जितने ज़ोरों से उठी थी, उतनी ही जल्दी शान्त

हो गई । महाविद्यालय ने फिर दृढ़ता के साथ प्रगति, उन्नति एवं विकास की स्रोर पग उठाया है स्रोर ऋपने संस्थापक दिवङ्गत देवराज जी के अज्ञय कीर्ति-स्तम्भ के रूप में उसका संचालन श्रीर समथन किया जा रहा है । उसमें संचालकों को उसके संस्थापक की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो कि वं अपने यत्नों में सफल हों ऋौर महाविद्यालय सफलना के उचनम शिखर पर आरूढ़ हो।





## ९-चाचा जी

महाविद्यालय को देवराज जी वैसे तो विश्वविद्यालय बनाने की त्राकांचा रखते थे, लेकिन उसके भीतर के वातावरण को आप एक परिवार का रूप देना चाहते थे। इसी लिये आपको श्राचार्य श्रधिष्ठाता गुरु जी, चांसलर या वाइस-चांसलर श्रादि राब्द इतने श्रव्छे नहीं मालूम होते थे। श्राप ने उनकी जगह चाचा जी, माता, जी, बहिन जी, बड़ी बहन जी, बुत्रा जी, स्त्रादि शब्दों का ही विद्यालय में व्यवहार किया। विद्यालय की लड़कियाँ अध्यापिकाओं के लिये बहिन जी आदि शब्दों को काम में लानी थीं और देवराज जी की वे सब चाचा जी कहा करती थीं। आप को वे चाचा से भी अधिक पिता और पिना जी से भी श्रिधिक माता समभा करती थीं। श्रापका श्रपना व्यवहार भी वैसा ही था। बच्चों के साथ बचा बन जाने में आप विशेष प्रवी थे और उनको अपने कन्धे व सिर पर लिये फिरा करते थे। विद्यालय की 'हो मरडली' को चाचा जी के साथ खेलने की खुली छुट्टी थी विद्यालय की प्रारम्भिक श्रेणी की कन्याओं की टोली का नाम विद्यालय में 'हो मण्डली' था। "हँसी खेल में शिचा" पुस्तक के 'हो मुरहल' शीष क का गान 'हो मुरहलों का राष्ट्रीय

गान था। चाचा जी उस गान को जब 'हो मएडली' के साथ मिल कर गाते थे, तब अपना बुढ़ापा बिल इल भूल जाते थे। उन्हीं में से एक बनकर उनके साथ खेलने में तन्मय हो जाया करते थे।

विद्यालय के शासन, नियन्त्रगा और व्यवस्था को कायम रखने का आपका अपना ही तरीका था। यदि कभी कन्याएँ आपका कहना नहीं मानती थीं, तो आप उनसे बचों की तरह रूठ जाया करते थे। १८६१ की वान है विद्यालय में दीवाली की खूब तय्यारियाँ की गईं। लेकिन पार्वती और लीला किसी वात पर लड़ पड़ों। देवराज जी ने भी उनको समकाया, पर वे आपस में न बोलों।" इसका आप को बहुत दु:ख हुआ। आप उदास होकर आश्रम से चले आये और यह कहते आये कि "तुमने मेरा कहना नहीं माना। अब में आश्रम नहीं आऊँगा।" इस पर कन्याओं को बड़ा दु:ख हुआ। उन्होंने परचात्ताप किया। देवराज जी को पार्वती ने निम्नलिखित पत्र लिखा:—

श्रीयुत चाचा जी,

नमस्ते ! रात को जो वा हुई, उसके लिये चमा करें । आगे किसी लड़की को में ऐसी बात नहीं कहूँगी। आप यहाँ न आयें गे तो हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा ! हम तो आपके आश्रय हैं । आप हमारे सच्चे पिता हैं । आपके बिना हमारा यहाँ कोन है ! हम आप से चमा चाहती हैं । जब तक आप आश्रम नहीं आयें गे, तब तक सब कन्यायें भोजन नहीं करें गी । आप गुस्से को छो ़ देसते ही आ जावे आपकी पुत्री-पार्व ते

लीला तथा अन्य लड़िकयों ने भी इस आशय के पत्र लिखे। चाचा जी को उसी समय आश्रम श्राना पड़ा । नियन्त्रण और व्यवस्था कायम रखने का यही सबसे विद्या तरीका था, जिसको देवराज जी प्रायः काम में लाया करते थे। 'धर्म-संकट त्रीर 'भ्रम व विरोध' के प्रकरण में पाठकों ने पीछे देख लिया है कि देवराज जी कत्यात्रों के साथ ऋपना माता-पिता का सम्बन्ध समभते थे श्रीर उसकी पवित्रता को अपने आजीवन यत्न-पूर्व क निभाया। कन्यात्रों की कमज़ारी को आपने सदा अपनी ही कमज़ोरी अनुभव किया। १६२५ में जब आप धन-संप्रह के लिये बरमा गये थे, तब त्रापके साथ स्नातिका सत्यवती त्रौर बृजबाला भी गई थीं। लीला ऋौर पाव ती के समान दोनों का स्वभाव कुछ गरम था। उस यात्रा के संस्मरणों में त्रापने लिखा है कि "मुक्ते भय था कि कहीं सत्यवती ऋौर बृजबाला का विलाप-बिगुल न वज उठे। यह दोनों पुत्रियाँ छोटी-छोटी बात पर रोने लगती हैं। सत्तो तो श्रापं से वाहर हो जाती है, विवेक खो बैठती है श्रीर खाना-पीना छोड़ देती है। यह अवगुगा उसके सदगुगों को चीगा करने वाला है। निस्सन्देह उसकी व्याख्यान-शक्ति अत्युत्तम है। इस यात्रा मे उसने उसमें विशेष उन्नति की है। ब्रह्मचर्य त्र्यादि सद्गुगा भो उसमें प्रशन्सनीय हैं, लेकिन धैय व गम्भीरता उसमें काफी नहीं है। तुरन्त घबरा जाती है। ये श्रवगुर्ण बहुत हानिकारक हैं, इनको दूर किये बिना उसकी विद्या सफल न होगी। इनके दूर होने पर यह पुत्री देश तथा जाति की बहुत सेवा कर सकेगी इस में मेरा

भी दोष है। मुक्ते मालूम न था कि सत्तों में यह दोप बहुत अधिक है। मेरे त्रात्मा में यदि यथेष्ट सावना होती, तो एंसे दोप कन्याश्रों में क्यों होते। मुभे अधिक साधना करना चाहिये।" जो गुरु. श्राचार्यं या माता-पिता श्रपने चरित्र से कन्यात्रों कं चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, उनमें यदि ऐसी भावना और नाधना नहीं है तो वे अपने यत्न में सफज नहीं हो सकते। एक जग्ह देवराज जी ने लिखा है कि 'हँसी त्राती है मुक्ते उन पर, जी स्वयं तो नियमों का पालन नहीं करने और नियमों के नोड़ने मे कुछ भी-संकोच नहीं करते, त्वेकिन दूसरों को नियम न पालन करने पर कड़े शब्द सुना कर ललकारते हैं।" श्रात्म-साधना श्रोर व्यात्म-त्र्यनुष्ठान की इस भावना से ही देवराज जी ने महा बद्यालय में वह वातावरण पैदा करने का यत्न किया, जिसमें शासन, व्यवस्था या नियन्त्रण के लिये किसी कठोर और बाहरी साधन का सहारा नहीं लेना पड़ता था। वह विद्यालय की दैनिक-चर्या का स्वाभाविक द्यंग बन गया था। लड़िकयों ने भी उसको द्रापने स्वभाव का एक हिस्सा बना लिया था ।

महाविद्यालय में किसी कन्या के वीमार पड़ते पर चाचा जो के हृदय में असहा व्यथा पैदा हो जाती थी। कन्या के स्वस्थ न हो जाने तक वे बड़ी चिन्ता में रहते थे। जुलाई १२०२ मे आश्रम में हैज़ा फैल गया। सब यत्न करने पर भी चार कन्यायें निरखन कुमारी, शिवदेवी, प्रेमदंबी और द्रोपदी चल वसीं आश्रम की उस विपत्ति और संकट का वृत्तान्त अगस्त १६०३ की "पाँचाल-पिएडता" में आपने लिखा है। उसके एक-एक अत्तर से आज भी मौता की ममता टपक रही है। उसके गुरू में ही आपने लिखा था कि "यह समाचार लिखते हृदय भटा जाता है। कलम आगे नहीं चलती और जलभरी आँखें देख नहीं सकतीं कि हैज़े से हमारी चार कन्यायें मृत्यु-लीक को सिघार गईं।" अन्त में फिर आपने लिखा कि "जिन पर हमारी आशायें थीं, अपनी गोद में उनके मरने और अपने हाथों उनकी अन्त्येष्ठि करने का ध्यान आज भी हमें अति पीड़ित कर रहा है।"

इस संकट के अवसर पर कन्याओं ने किस सेवा के उच्च भाव का परिचय दिया, वह महाविद्यालय के वास्तविक स्वरूप का द्योतक है। उससे पता चलता है कि चाचा जी के साम्राज्य में शुरू दिनों में भी पवित्र पारिवारिक स्नेह की कैसी विमल धारा बहा करती थी ? सावित्री, सुनन्दा, हीरा, गोमती, सुमित्रा और लक्सी के सिवा बाकी सब कन्याओं को बीमार कन्याओं से अलग कर दिया गया था। रात-दिन जाग कर, किसो भी बात से घुरणा न कर इन छः कन्याओं ने बीमार बहिनों की सेवा में कोई बात उठा न रखी। पर, बाकी लड़िकयों को यह सहन न हुआ। उन्होंने निम्न पत्र लिखा:

"पिता तुल्य पूजनीय और माता तुल्य स्नेह-दाता श्रीयुत चाची जी, हम कन्याओं की, जिन्हें आपने अलग भेज दिय है, विनम्र प्रार्थना है कि बीमार बहिनों की सेवा करने वार्ल हमारी वहिनें यक गई होंगी, क्यों कि रात-दिन काम करते करते थकावट हो ही जाती हैं। इस लिये अब उनकी जगह हमें सेवा का अवसर दीजिये। हमारी इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार कीजिये।" हुगांवती द्वारा यह पत्र मेमा गया था। वह इ: वर्ष से अपने घर नहीं गई थी। उसके पिता का केटा से पत्र आ चुका था कि तुम्हारे लिये पास मेना जा रहा है और दो चार दिनों में ही कोई आहमी तुमको लेने के लिये आने वाला है। उसको घर जाने का बहुत चाव था। उस वताया गया कि यदि वह सेवा का काम करना चाहेगी, तो उसे घर जाने का विचार त्याग देना होगा। देवराज जो लिखते हैं कि प्रती दुगां ने जवाव दिया कि "मैं संवा करना घर जाने की अपेका उत्तम सममती है। कन्याओं के ये उन्न मान चावा जी के साम्राज्य को आज भी स्वर्ग बनाये हुये हैं।

देवराज जी की अनोखी कल्पना से महाविद्यालय को जो मोलिकता प्राप्त हुई, उसका सब से बड़ा सौन्दर्य यह था कि महाविद्यालय में 'जलविद् माँ' की मावना को जगा कर उसकी प्रतिष्ठा तथा गौरव की रज्ञा एवं अभि-वृद्धि का भाव सदा ही कन्याओं एवं कार्य-कर्ताओं में पैटा किया जाता था। कन्याओं के हृदय में शुरू से ही यह भाव भरा जाता था। 'हो मण्डल का गीत' शीर्ष क का यह एक गाना है:

"जलविद्र गीत हमारा है, नाम हमारा प्यारा है। को 'जल' मानो विद्यालय को 'विद्' पहिचानो। लाज गोत की राखेंगी, आभा पाये माँ प्यारी।

जिससे शिद्धा पाती हैं, उसकी गाये जय, जय, जय ॥

जल-विद् है सचा परिवार, चाचाजी ने कहा पुकार ॥"

सहाविद्यालय के जन्मोत्सव पर कन्याओं में चाचा जी 'जलविद्
गीत' की स्फूर्ति और भावना विशेष रूप से पैदा किया करते थे।

जलविद् माँ की सेवात्रों का स्मरण करा कर उनमें उसके लिये सचा श्रमिमान भरा करते थे। वे कहा करते थे। कि "जलविद्

देवियाँ सुने त्रौर ध्यान लगा कर सुने कि विद्यालय की महिमा इसके बाग त्रौर विशाल भवनों से नहीं, किन्तु सावित्री देवी-सी

धर्मात्मा देवियों से हैं। पुत्री उर्मिला अपने श्वसुर-गृह में सानन्द विचर रही है। प्राम की स्नियाँ उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हैं। इस कत्या को सुशिक्तिता बनाने श्रोर उसमें उत्तम संस्कार

डालने में विद्यालय को जो सफलता प्राप्त हुई। वह वास्तव मे विद्यालय का एक विशाल ज्योतिस्तम्भ है। लाखों रुपयों की

प्राप्ति से मैं इस सफलता का अधिक मान करता हूँ।" इसी
प्रकार अध्यापिकाओं और अधिकारियों से आप कहा करते थे

"िक तपस्विनी निष्कामत्रता सावित्री देवी ने जिस स्थान पर निज जीवन व्यतीत कर उसे पुण्य-भूमि तथा तीर्थ-स्थान बनाया है, स्थाप उसी पर नियत हो कर स्त्री-शिज्ञा, नहीं-नहीं, संसार

की उन्नति का काम कर रही हैं। माता-पिताओं ने अपनी नन्हीं-नन्हीं बच्चियों को आपके सिपुर्द किया हुआ है, कुलीन परिवारों की स्यानी-स्यानी बेटियों को दूर-दूर से उनके संरचकों ने आपको सौंप रखा है। एक महान् यज्ञ की श्राप होता हैं। एक महान संप्राम की त्राप सेनानी हैं। भारतवर्ष त्राप की यझ-शाला ऋौर समर्र-भूमि की छोर टकटकी लगाये देख रहा है। केवल हिन्दू ही नहीं, सरहदी भाई भी आप से शिक्षा दिलाने के लिये अपनी कन्याओं को विद्यालय में भेजने को तथ्यार हैं। त्राप की कितनी बड़ी ज़िम्मेबारी हैं ? कितने विशाल काम को अपने आपने हाथ में लिया हन्त्रा है ? आप घोरतम संयाम में लड रही हैं। यह लड़ाई आज-कल में ही समाप्त न हो कर ख़ून देर तक चलने वाली हैं। इसमें आपको आत्मवित देनी होगी, अपने प्राणीं तक को न्यौद्धावर करना पड़ेगा। " "अपने आचरण को ऊँचा वनाओ। कन्यात्रों पर त्रपनी पुस्तकों का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और श्चापके व्याख्यानों एवं गीतों का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना कि आपके हृद्य का। अपने मन को पवित्रता से भर दो, सादा जोवन व्यतीत करो । निज कर्नेव्य में कभी न चुको, प्रेम की मूर्ति वन जात्र्यो, निज स्वार्थ का मिलन भाव त्र्यपने मन में तिनक भी न लाच्यो । वस यही साधन इस यज्ञ-पूर्ति ख्रोर इस युद्ध के जीतने का है।"

स्नातिकाओं में इस स्फूर्ति और भावना को कायम रखने का भी आपने निरन्तर यत्न किया। १६३० के सालाना जलसे के लिये निकाली गई अपील में आपने उनको निर्देश करके लिख था कि उत्सव से एक सप्ताह पहिले जलविद् पुत्रियों को प्रति दिन सो बार गायनी मन्त्र का जाप करके विद्यालय के लिये मङ्गल प्रार्थ ना करनी चाहिये, जिसमें निम्नलिखित भाव हैं—प्रभु विद्यालय मेरा त्रोर मैं विद्यालय की हूँ। विद्यालय ने मुफ पर जो उपकार किये हैं, मैं उन्हें कभी न भुलाऊँ त्रोर शिक्षा को सफल करने

तथा विद्यालय के लज्ञ विद्यालाम, कर्तव्य-पालन श्रौर सदाचार को पूरा करने में सदैव तत्पर रहूँ। प्रमु शारीरिक, श्रात्मिक श्रौर

सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति करती हुई, सब की उनित में श्रपनी उन्नति समभती हुई श्रपने देश का उद्घार करने में श्रपना तन-मन-धन लगाती हुई श्रपनी माँ के दूध को सफलाऊँ।'

क्वेटा की स्नातिका दुर्गावती २६ जून १६०४ को महाविद्यालय की उस समय की शिक्षा समाप्त करके जब बिदा होने लगीं,

का उस समय का शिका समात करके जब विशा है। जा कि ज्यापने उसको सम्बोधन करते हुये लम्बा भाषण दिया था। उस भाषण की भावना से भी महाविद्यालय के विराट् स्वरूप का कुछ

भाषण की भावना से भी महाविद्यालय के विराट् स्वरूप का कुछ परिचय मिलता है। उसमें ऋापने कहा था —"पुत्री दुर्गा ! तुम जीवन-पर्य<sup>°</sup>न्त पठन-पाठन में लगी रहो। ऋपने घर में पुस्कालय

बनाश्चो । '' '' तुम देवी बनो । श्चानन्द-पूर्व क धर्मानुसार जीवन व्यतीत करो । निज परिश्रम से देश को सुखी बनाश्चौ । तुम्हारे उद्यम से देश का सुधार हो, तुम स्त्री-जाति के लिये श्चादर्श

बनो । " पुत्री दुर्गा! हमारी तो यह इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक कन्या एक एक पाठशाला बन जावे, जिससे देश में कोई भी

कन्या विद्याहीन न रहे—तुम्हारी विद्यारूपी गोद में खेली हो। श्रीर हमने तुमको शिचा-रूपी दूध से पाला है इसलिये श्रायु-पर्यन्त तुम्हारा श्रीर हमारा पिता-माता श्रीर पुत्री का सम्बन्ध रहेगा।" १६३२ की २६ जुलाई को महाविद्यतय के अनाधालय की कन्या रामण्यारी का शुभ-विवाह हुआ। चाचाजी अस्वस्थ होने से इलहोत्ती गये हुये थे। यहाँ से अपनी शुभ कामना और आशीर्वाय भेजते हुये आपने लिखा था कि "माँ की शिहा और उपकार को सदा याद रखना और माँ से प्राप्त की हुई शिहा को फैलाकर सद्भाव और सेवा-भाव को पालन कर के माँ के यश को बढ़ाते हुये संसार का भला करना ही अपने जीवन का दहेश जानते और मानते रहना। " "दोनों कुलों के यश को तुम बड़ाती रहना और उसे अपने जीवन का लच्य सममना । मन को संभाल कर संसार में विचरना और वीरता के साथ अपने हृदय-कृषी वाटिका के फूलों की रहा करना। संसार की दौड़ में सदा आगे रहकर अपनी माँ की शोभा बढ़ाना। मीठी बात तथा मेहनती जीवन के गहनों से अपने आपको आलंकन करके अपने रूप की

कन्यात्रों में देशभक्ति और स्वदेशी की भावना भरते का भी आपने निरन्तर यत्न किया। कन्याओं को भरती करने के सम्बन्ध में जो सूचना निकालो जाती थी। उसमें लिखा रहता था कि "कन्या के पिता अथवा संरचक का उस ओर विशेष ध्यान होना चाहिये कि वह जब कन्या को दाखिल करने के लिये लावें, तब उसके साथ कोई विदेशी वस्त्र अथवा वस्तु हो। सब वस्त्र खादी (खहर) के तथा वस्तुयें स्वदेशी होनी चाहिये।"

बृद्धि का यत्र करना।"

सैकडों में से कुछ थोड़े से ही उदाहरण ऊपर दिये गये है। इससे भी यह स्पष्ट है कि देवराज जी ने "चाचा जी" शब्द को सार्थक बनाने में कोई वान उठा नहीं रखी। महाविद्यालय में ऐसा पवित्र पारिवारिक एवं अञ्यात्मिक वातावरण आपने पैदा किया, जिससे प्रभावित हो कर सैकड़ों-हज़ारों माता-पिताश्रों ने अपनी सुकुमार पुत्रियों को जिन्हें कभी घरों की चहार-दिवारी की ऋँधेरों में भी कठोर परदे की क़ैद में वन्द करके रखा जाता था, कि उन्हें, खुली हवा की लहरें श्रौर चमकते सूर्य की किरगों भ्रष्ट न कर दें,—त्र्यापके हाथों में सौंप दिया, केवल इस लिये कि वहाँ उनकी स्वाभाविक शक्तियों का विकास हो कर उनकी शारीरिक, मानसिक त्यौर त्यातिमक उन्नति हो सकती थी। आप के प्रति जनता के विश्वास, आदर और श्रद्धा की ६ससे विद्या साची श्रौर क्या चाहिये ? लाखों रुपया आपकी कोली में डाला गया। उससे भी अधिक बडा भरोसा यह था कि माता-पिता ने अपने हृदय के दुकड़े अपनी सन्तान को श्रापके सुपुर् कर दिया। महाविद्यालय की इस लोकप्रियता, आश्रम के इस आकर्ष गा और जनता की चाचा जी के प्रति इस अद्धा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। कन्याओं की संख्या बराबर बढ़ती गई। चाचा जी के साम्राज्य का जलविद् परिवार चारों खोर फैलता चला गया। साथ-साथ जलविद् माता के यश और गौरव की सुरिभ भी चारों दिशास्त्रों में विखरती चली गई।

## १०-कन्याओं की भक्ति आंर उत्साह

"मुफसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो स्त्री-शिज्ञा ऋौर विद्यालय का काम कौन करेगा े लाला रामकिशन, लाला मुंशीराम, लाला वद्रीदाय और लाला काशीराम ऋदि साहेवान वहुत काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर काम मेरी वे कन्यायं करेंगी, जिनको में शिहा दे रहा हूँ। सावित्री पर सुमें बहुत आशा है। देवो सुनित्रा यदि धर्मभाव में तरकी करती गई, तो यह भा सहायता करेगी।" ये सब्द देवराज जी की २३ फ़रवरी १६६६ की डायरी में लिखे हुये मिलते हैं। करीब ४० वर्ष के महाविद्यालय के इतिहास से यह स्वतः सिद्ध है कि चाचा जी का स्वप्न पूरा हुआ। आपने अपनी पुत्रियों से जो उम्मीद की थी, वह पूरी हुई। वैसे तो महा-विद्यालय के संस्थापकों ऋोर निर्मातास्रों में कई स्वर्गीय त्र्यौर जीवित व्यक्तियों के नाम लिये जा सकते हैं श्रोर उनमें से प्रायः सभी ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह एवं अद्धा कं अनुसार महाविद्यालय को सफल वनाने का यत्न किया। लेकिन कन्यार्क्स की मक्ति और उत्साह का रिकार्ड वहुत ही शानदार उल्लेख स्वर्गाचरों में किया जाता रहेगा। इस जीवनी के साथ भी उसका इतना गहरा सम्बन्ध है कि उसके बिना यह श्राध्री रह जायगी।

श्रध्री रह जायगी।

कन्यात्रों से देवराज जी जो श्राशा रखते थे, उसके अनुसार उनमें भावना पैदा करने का भी श्राप निरन्तर यत्न किया करते थे। उसका ही यह शुभ परिगाम था कि कन्यायें विद्यालय के लिये कुछ न-कुछ करना श्रपना कर्त व्य सममा करती थीं। केवल चौथी श्रेणी तक पढ़ी हुई पुत्री परमेशवरी का उदाहरण देवराज जी प्रायः वहुत गर्व के साथ सुनाया करते

थे। कन्या-महाविद्यालय-प्रन्थावली की "सुवीध कन्या" पुस्तक में भी आपने इस पर 'परोपकारिग्गी परमेश्वरी' नाम से एक पाठ दिया है। उसमें आपने इस कन्या के परोपकार की कहानी लिखते हुये लिखा है कि "जिन दिनों परमेश्री पढ़ा करती थी, विद्यालय का निजका कोई स्थान न था। किराये का एक साधारग्र

स्थान ले कर निर्वाहमात्र किया जाता था। विवाह का समय निकट आने पर परमेश्वरी को विद्यालय छोड़ना पड़ा। एक बार उसके पिता चौधरी भागमल ने परमेश्वरी की परीचा ली। उसके भजन, कथायें और वेद-पाठ सुन कर वे आति प्रसन्न

हों बोले — "पुत्री, मुफे बहुत खुशी हुई। तुमने थोड़े ही समय में बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली। बताओं, तुम्हें क्या आभूषण बनवा दूं या क्या पारितोषक दूं?" पुत्री ने कहा आप मुफे कुछ देना चाहते हैं, तो मेरी यह प्रार्थना है कि "अपना स्थान न होने



से विद्यालय की उन्नति में बहुन विन्न पड़ रहा है। हमारे घर के पास जो यह ख़ुला मैदान है. यह विद्यालय को दंदीजिये। बस, मैं यही माँगती हूँ।" रात को नो बजे परमेश्वरी के पिनाजी ने देवराज जी को बुला कर उनसे कहा कि मेरा अमुक मकान श्रीर स्थान श्राप विद्यालय के लिये ले लीजिये। उन्होंने बनाया कि अपनी लड़की के कहने पर मैने यह निश्चय किया है। कल ही बकील के पास चल कर इसकी लिखा-पटी करा लीजिये। देवराज जी ने समभाया और कहा कि इनना बडा दान यों ही लड़की के कहने पर नहीं दे दिया जाना। उन्हों ने कहा कि मैं संकल्प कर चुका और अब यह विद्यालय का हो गया। संयोग से लिखा-पड़ी के पन्द्रह ही दिन वाद उनका देहान्त हो गया, लेकिन वे एक इतिहास पीछे छोड़ गये श्रीर जलविद् साता के प्रति श्रपनी कन्या के भक्ति व उत्साह की कहानी उस स्थान पर लिख गये, जहाँ कि इस समय नगर-विशालय फल-फुल रहा है। १६०३ में वहाँ इमारत वर्ना । इमारत के लिये विद्यालय की गुरुदासपुर की छात्रा पार्वेती ने ८०० रुपये भेजे । जब उसको पता चला कि १८६० रुपये की लागन से वह भवन पूरा हुआ है, तब उसने बाको रकम भी किस्तो में अदा करने का वायदा कर लिया। उस ज़मीन की कीसत ५००० से श्रधिक थी। इतना बड़ा और ऐसा सात्विक यह पहिला ही दान विद्यालय को प्राप्त हुआ था। परिडता सावित्री देवी जी ने चाचा जी की इच्छा को श्राश से व्यधिक पूरा किया। उसकं त्याग, तपस्या अौर मेवा-भाव

की कीर्ति के गीत देवराज जी आजन्म गाते रहे। आप उसे विद्यालय की संस्थापिका के रूप में ही याद किया करते थे श्रोर सदा ही उसका श्रादर्श विद्यालय की लड़िकयों एवं अध्यापिकात्रों के सामने उपस्थित किया करते थे। मुजफ्फ़रगढ़ जिले की वह रहने वाली थीं। दस वर्ष की आयु में विधवा हो गईं। पिता जीका पहिले ही देहान्त हो चुकाथा। श्री हेमराज जी ने एक स्थानीय पाठशाला में पढ़ाना ग्रुरू किया। बाद् में जालन्धर भेजने का विचार किया। लगभग १⊏६४ मे देवराज जी स्वयं जाकर सावित्री को मुज्जफ्फ़रगढ़ से जालन्थर ले आये। तव सावित्री चौदह वर्ष की थी। विद्यालय में उसका दिल न लगा। वह बड़ी उदास रहा करती थी। घूंघट किया करती थी। धीरे-धीरे उदासी दूर हुई श्रौर पढ़ने में दिल लगा। पढ़ाई में वह बड़ी होनहार त्र्यौर होशियार निकली। १८६२ मे वह घर गई। किसी बात पर रुष्ट हो कर हेमराज जी ने उसकी सहायता बन्द कर दी। उसके लिये विद्यालय स्थाना कठिन हो गया। वहाँ ही वह सरकारी पाठशाला मे अध्यापिका का कार्य करके गुज़ारा करने लगी। पाँच साल बाद देवराज जी को पता चला कि केवल सहायता न मिलने से सावित्री जालन्धर नहीं आ सकी। हेमराज जी के नाराज़ होने पर भी आप उसको फिर विद्यालय लिवा लाये। अपने सब आभूषण आदि वेच कर वह ८६) साथ लाई ख्रौर उसके सहारे कुछ पढ़ने की इच्छा प्रगट की। अमरीका की चार्ल म हावर्ड विद्यालय देखने ऋहि थीं और पाँच साल के लिये ७४) वाषिक का बजीफा उन्हों-

ने नियत किया था। वह सावित्री को दे दिया गया ! मावित्री ने सुशिक्तित हो कर अपने को विद्यालय की सेश में लगा दिया। विद्यालय को प्रगति की कोई ऐसी दिशा नहीं जिस में आपने काम नहीं किया। अध्यापक और अधिष्ठाता के दोनों ही कार्यों में त्राप अत्यन्त प्रवीगा थीं । त्र्यान्व्यान-कला में निपुगा थीं । १६०५ में अकेले ही बम्बई और दिन्या भारत की यात्रा महाविद्यालय के प्रचार-कार्य के लिये को । ३ मास और १३ दिन आपको इस यात्रा में लगे थे। १६ सिनम्बर १६०५ को बिदा हो कर २ जनवरी १६०६ को ऋ।प जालन्धर वापिस लौटी थीं। ४८६६ मील की यात्रा की। २३ व्याख्यान भिन्न भिन्न स्थानो पर दिये। महाविद्यालय की एक हजार रिपोर्ट बाँटी । ६०० रुपये चन्दा भी जमा किया। श्राचार्य कर्ने के हिंगरों स्राध्म का ऋवलोंकन कर वहाँ से महाविद्यालय के लिये "विधवा-त्रात्रम" स्थापित करने की स्फूर्ति लेकर आई। आपकी प्रेरणा से इसी वर्ष यह संस्था महाविद्यालय में कायम की गई। और आप उसकी पहिली ऋधिष्ठाता नियत की गईं। हैदरावाद रियासत का दौरा त्र्यापने श्रीमती काशी बाई के साथ उनके त्र्याश्रम के लिये किया। अपने महाविद्यालय के लिये वहाँ आप अधिक काम नहीं कर सकीं। दक्तिया भारत से लौटते हुये आप वनारस में काँग्रेस औ सोशल कान्फ्रोंस में शामिल हुईं। वहाँ आप के भाषण हुवे

वहाँ से लखनऊ होती हुई जालन्धर लौट श्राई। पर दौरा जहाँ सावित्रीदेवी जो के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से लाभदायक हुआ, वहाँ

महाविद्याल को भी उससे बहुत लाभ पहुँचा। सावित्री देवी जी का यात्रा करने का हौसला बढ़ा, व्याख्यान देने के लिये दिल पूरी तरह खुल गया और विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने का

श्रापको श्रभ्यास हुश्रा। रामपुर श्रादि में जहाँ उन दिनों मे जात-पात झौर खान-पान के बहुत ऋधिक बन्धन थे, आप के साथ अन्त्यजों का-सा व्यवहार होना था । कहीं कहीं आपको गैर-हिन्दू श्रोर मुसलमान तक समका जाता था। भाषा की दिक्कत भी बहुत बड़ी थी। महाविद्यालय के नाम, सन्देश और गौरव की पताका वृक्तिया भारत में फहराने वाली पहली देवी सावित्री जी थीं। श्रमृतसर के "हितकारी" ने श्रापके इस दौरे के बाद लिखा था कि "जो लोग कहा करते हैं कि उपदेशिकाएँ कहाँ से लाएँ, उनको चाहिये कि विधवाओं को वजीफे देकर शिचा प्राप्त करने को महाविद्यालय में भेज दें, ताकि वे श्रीमती सावित्री देवी जी सरीखी बन सके ।" देवराज जी के हर एक काम में वे हाथ बटाती थी। पांचाल-परिडता के सम्पादन का वे बहुत-सा काम किया करनी थी। १६०३ में उसकी उपसम्पादिका नियुक्त कर दी गई थीं। टिप्पियाँ और लेख बहुत योग्यता से लिखा करती थीं। उनमे नवीन विचार, भावना और स्फूर्ति रहती थी । 'इन्द्रियद्मन' नाम की छोटी-सी पुस्तक भी आपने लिखी थी। 'विद्यालय मण्डली' की पहली प्रधाना त्राप ही चुनी गई थीं । देवराज जी के महत्वपूर्य दौरों में त्राप प्रायः साय जाया करती थीं । १६१३ में महाविद्यालय की आप प्रथम आचार्या नियत की गईं। लेकिन दंबराज जी की जैसे सब कन्यायें 'चाचार्जा' कहा करती थीं वैसेही आपको 'वडी वहिन जी' कहा रहती थीं । इस नाम को आप अपने लिये अधिक उपयुक्त सममती थीं । स्वाध्याय का चापको बहुत शाक था । नित्य पढ़ने में मग्न रहा करती थीं। कत्यात्रों को यज्ञोपवीत पहिनाने की प्रथा का त्र्यापने ही श्रीगर्गाश किया था। त्रात्सा श्रोद मन के इतने उत्नत होते हुये भी तन आप को बहुत कमज़ोर मिला था। बायगोले की शिकायत आपको प्रायः रहनी थी। १६१८ में इस बीमारी ने जोर पकड़ा। दवा-दारु के लिये कलकत्ता भेजा। सर नीलरतन सरकार ने आपकी चिकित्सा की । लेकिन उनका भी बस नहीं चला। रोग को असाध्य जान कर आपको जालन्थर ल आया गया । २० अगस्त को पेट में दर्द उठा और महाविद्यालय का खिला हुन्ना फूल भुरक्ता कर ज़मीन पर गिर पड़ा।

उस समय आपकी आयु पैंतीस वर्ष की थी। चाचा जी बड़े अभिमान से सावित्रीदंनी को कहा करते थे कि "तुम विद्यालयरूपी बाटिका की पुष्प बनोगी।" आप का यह अभिमान पूरा हुआ। आपकी आँखों के सामने वह फूल खिला, उसकी आभा के साथ-साथ उसकी मनोमुग्धकारी सुगन्ध भी आपकी आँखों के सामने ही चारों श्रोर फैली और अन्त में आपकी आँखों के सामने ही निटुर काल ने अपनी कठोर अंगुलियों में उसको निद्या-पूर्व के मसल दिया। इस समय जो दुःस आपको हुआ उसका दुर्व आजीवन बना रहा। त्रापनं १६०० में 'सावित्री-नाटक' लिखा था। ऋौर वह सावित्री जी को तब भेंट किया था, जब वह अभी पढ़ती थी। उस समर्पण की प'क्तियों में आपने लिखा था—"प्रिय धर्मात्मा पुत्री सावित्री ! सशीलता, धर्म-भाव, बाजापालन, विद्या-प्रेम के गुर्गों को धारण करनी हुई, तुम वास्तव में विद्यालय का पुष्प कहलाने योग्य हो। तुम सी देवियाँ जब शिक्षा समाप्त करके कन्या महा-विद्यालय रूपो लता को जल-सिंचन करेंगी, तब कैसा श्रानन्द होगा ?..... पितृस्नेह के साथ यह पुस्तक मै तुम्हें समप ग्र करता हूँ।" इन पंक्तियों से केवल देवी सावित्री के प्रति ही चाचा जी की भावना का पता नहीं चलता, लेकिन विद्यालय की समस्त कन्याओं से त्राप जो महान् त्राशा रखते थे उसका भी परिचय मिलता है। निस्सन्देह, देवी सावित्री ने चाचा जी की त्राशा को पूरा किया । महाविद्यालय में सावित्री जी का मृत्यु-दिवस प्रतिवर्ष सनाया जाता है। बागीचे में आप के नाम का एक कुंज बना हुआ है ऋोर विधवा-त्राश्रम के लिए ४० हज़ार को लागत से जो भवन बताया गया है उसका नाम त्राप के नाम पर "सवित्री-सवन" रखा गया है। यहाँ एक और घटना का उल्लेख करना भी अत्यन्त श्रावश्यक है। सावित्री देवी जी के दिवसा हैदरावाद में हुएभाषगों से ही भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी देवी के हृद्य में व्याख्यान देने की स्फूर्ति पैदा हुई थी। इस सचाई को त्रापने महाविद्यालय में आने पर स्वयं ही अपने भाषण में स्वीकार किया था। पंजाब में सबसे पहिले त्राप महाविद्यालय के निमन्त्रण पर उसके उत्सव

में सम्मिलित होने के लिए पथारी थीं। तभी से महाविद्यालय पर आप का विशेष प्रेम है।

आप ही के समान अन्य अनेक कन्याओं ते भी जलविद् माता के प्रति अपनी अद्भा-भक्ति का परिचय दिया । क्रमारी लजावती जी ने, जिन्होंने चाचाजी के परलोकवास के बाद संस्था के प्रवम्य का काम संभाला है, जलविद् माता की सराहनीय सेवा की है। जनवरी १६१७ में आपने महाविद्यालय के लिए ५० हज़ार जमा करने का संकल्प किया और उसको पुरा किए विना महा-विद्यालय में न आने का प्रसा किया। आठ मास में आपने अपने इस प्रगा को पूरा कर लिया । उत्तर-भारत मे ऐसा प्रगा करने वाली आप पहिली देवी थीं। महात्मा मुन्शीराम जी ने १८६८ मे गुरुकुल की स्थापना करने के लिये ३० हज़ार जमा करने का ऐसा ही प्रण किया था। 'गुरुकुल' की कल्पना ही लोगों के लिये नयी थी । इसलिये उसको पूरा करने में आप को वहुत समय लगा था । सिक्खमहाविद्यालय फिरोज़पुर के लिये माई तारासिंह ने ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी। भारत में वे अपने प्रश को पूरा नहीं कर सके थे। इसलिये वे चीन जाने को तय्यार हो गए थे। महाराजा नाभा को यह श्रावरा श्रीर उन्होंने ७००० के लगभग शेष रूपया देकर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अपने प्रया की पूर्ति के लिये कुमारी लज्जा-वती जी ने अपने दौरे में जो भाषणा दिये थे, उनका जनता पर बहुत श्रासर पड़ा श्रीर महाविद्यालय के प्रति उसके प्रेम व श्राक-र्ष गुकी भी आशातीत वृद्धि हुई। समाचारपत्रों में आपके भाषयो दौरे में आपने उत्तर-भारत, बंगाल श्रौर सिंध में विद्यालय का सन्देश घर-घर पहुँचाने का सराहनीय काम किया। उपाचार्या, फिर श्राचार्या रह कर भी श्रापने विद्यालय की विशेष सेवा

की रिपोर्टों के साथ महाविद्यालय की भी चर्चा होने लगी। उस

फिर त्राचार्या रह कर भी त्रापने विद्यालय की विशेष सेवा की है। श्रीमती दंबकी दंबी और श्रीमती नारायणीदंबी जी पर भी महाविद्यालय जितना त्राभिमान कर सके, थोड़ा है। १६२६ मं

श्रीमती देवकी देवी जी ने १० हज़ार इकट्ठा करने का प्रण किया श्रोर श्रनायास ही उसे पूरा कर लिया। श्रापने यह प्रण इस भावना

से किया था कि जो श्रध्यापिका जितनी वेतन लेती है, वह उतनी रकम जमा करदं कि उसके व्याज से वह पूरी होती रहे। जून

१६२८ में अध्यापक और अध्यापिकाओं की एक सभा विद्यालय की आर्थिक अवस्था पर विचार करने के लिये हुई । उसमें आपने अपना यह विचार प्रकट किया और गले में भोली डाल कर

निकल पड़ीं । चाचा जी के स्वर्ग बास से कुछ ही दिन पहले आपने उनको एक पत्र लिखा। उसमें यह विचार प्रगट किया कि मैं विद्यालय से निर्वाह के लिये कुछ भी न लेकर अवैतनिक कार्य करूंगी। चाचा जी ने आप को ऐसा करने से बंद किया। पर

आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहीं और तबसे अवैतनिक कार्य कर रही हैं। नगर विद्यालय की सफलता का सारा श्रेय आपको ही है। श्रीमती नारायणी देवी जी ने तो अपने को महाविद्यालय

के लिए चन्दा जमा करने को न्योद्घावर हो कर दिया है। आपने

१६३० में ११ हज़ार इकट्टा करने का प्रण किया और यह रकम इकट्टी न होने तक एक ही समय भोजन करने का व्रत त्रिया । त्र्यापने युक्त-प्रान्त, मध्य-भारत, म्वास्ट्रेश ऋौर विहार कः विस्तृत दौरा किया। लगभग एक वर्ष में यह प्रशा पूरा करके दोनों समय भोजन करना शुरू किया। १६३३-३४ में श्राप महा-बिद्यालय के लिये चन्दा जमा करने के लिये अफ्रीका गई। वहाँ से २१ हज़ार से ऋधिक साधारण-फ़रुड और ५ हज़ार ऋधिक इमारत-फ़रड के लिये जमा करके लाई। १६३४ में दिवंगत चाचा जी के स्मारक के लिए आपने दौरा किया। लगभग = हज़ार उसके लिये जमा किया। एक बार त्रापने फिर २५००) जमा किया श्रीर एक हज़ार अपनी आमदनी से विद्यालय की मेंट किया। इस समय भी स्वर्गीय चाचा जी के स्मारक के फ़एड को पूरा करने में श्राप लगी रहती हैं। स्मारक को सफल बनाने में सब गौरव आप को ही दिया जाना चाहिये। श्रीसती शत्रोदेवी जी ने भी १ लाख जमा करने का प्रणा किया और उसके लिये भारत, वर्मा और अफ़ीका का आपने दौरा किया। महाविद्यालय का "कृप्या-हाल" स्वर्गीय कृष्यात्वती जी की स्मृति में वनाया गया है, जो उनके उस ३ हज़ार के शुभ-दान से बना है, जो वे अपनी मृत्यु के समय जलविंदु माता की भेंट चढ़ा गई थीं। इसी प्रकार फिरोजपुर के लाला वीरवल जी की पुत्री भाग्यवती ने अपनी सृत्यु के समय १७०० रू० विद्यालय की भेंट किया था।

सहाविद्यलय के डेपूटेशनों को प्राप्त होने वाली सफलता का

अधिकांश श्रेय महाविद्यालय की स्नातिकाओं और छात्राओं को है। आपने शहरों और गाँवों में वे विद्यालय की यथाशक्ति सहायता करने-कराने में सदा ही दत्तचित्त रहती हैं। प्रत्यन्न या परोच्च रूप से छोटी-बड़ी सेवा करने वाली कन्यात्रों की बहुत बडी तालिका बनाई जा सकतो है। स्नातिका होने के बाद कई मास श्रौर कई वर्ष लगा कर निष्काम भाव से विद्यालय की सेवा करने वाली कन्यात्रों की संख्या भी कुछ कम नहों है। उनमें दुर्गावती जी के काम का उल्लेख करना ज़रूरी है। १६१३-१४ में आपने पाँच वर्ष जलविद् माता की सेवा के ऋषिया करने का संकल्प किया था श्रौर उस संकल्प को त्रापने पूरी सचाई एवं सेवा-भाव से पूरा करके एक ब्रादर्श स्थापित कर दिखाया। कन्यात्रों के इस सेवा-भाव, श्रद्धा-भक्ति त्रौर उत्साह के लिये देवराज जो को इतना श्रमिमान था कि जब लोग श्राप से पूछा करते थे कि आपका स्थिर कोष क्या है, तो आप कन्याओं की श्रोर इशारा करके कहा करते थे कि यह एक लाख है, यह दो लाख श्रौर यह पाँच लाख। गुरु गोविन्द्सिंह जी की सेना की तरह श्रापके लिये कन्यायें थीं, जो एक-एक सवा-सवा लाख के बराबर थीं।

इसी प्रकरण में उन देवियों के नाम का उल्लेख करना अप्रा-सिक्क न होगा, जिन्होंने महाविद्यालय के इस परीच्चण को सफल बनाने में योगदान दिया है। उनमें सब से पहिला नाम पातुर की श्रीमती सुभद्रादेवी जी का है, जिन्होंने १६०३ से १६२० तक माहविद्यालय के आश्रम-विभाग का कार्य पूरी योग्यता, लगन तथा मेहबुत के साथ किया और त्राश्रम के त्राधिष्ठाता की समस्या से संचालकों को मुक्त कर दिया। श्रापकी सुयोग्य कन्या विद्यावती के नाम का भी श्रापके नाम के साथ उल्लेख करना जरूरी है। महाविद्यालय में गान-विद्या सिखाने के लिये कोई श्रध्यापिका नहीं मिलती थी। विद्यावती ने गान-विद्या का श्रभ्यास किया और महाविद्यालय की इस आवश्यकना की पुर्ति पूरी योग्यता के साथ की । माता काहनदेवी आरे श्रीमनी टहल-देवी के नामों का दुवारा उल्जेख करना व्यर्थ है। उनकी सहायता न होती, तो शायद् चाचा जी के साम्राज्य की स्थापना ही न हो सकती। माई भगवती के पुण्य नाम का स्मरण तो चाचा जी स्वयं ही किया करते थे। त्र्यापने अजमेर जाकर महर्षि दयानन्द के दर्शन किये थे त्रोर उन्हों से समाज-सेवा की स्फूर्ति प्रहण की थी । सुभद्रा बाई जी से पहिले आप हो ने आश्रम के अधिप्राता का काम सम्भाला था। श्रपने गाँव हरियाना में श्रापने भगवती कन्या पाठशाला स्थापित की थी। आपको चाचा जी पञ्जाब में कन्या-शिचा एवं महिला जागृति का प्रवर्तक कहा करते थे।

कन्या परमेश्वरी की श्रद्धा-भक्ति का उदाहरण पाठक पीछे पढ़ आये हैं। उसकी माता चौधरानी मालनदेवी जो के नाम का भी इस प्रकरण में उल्लेख करना ज़रूरी हैं। श्रीमती टहलदेवी जी की सक्तित से, जिनको आप 'भाभो जी' कहा करती हैं, श्रापका

शिद्धा की श्रोर भुकाव हुआ। श्राप महाविद्यालय की महिला-श्रेगी में दाखिल हुई। परमेश्वरी ने श्रपने पिता चौधरी भागमल जी रईस से, जो म्युनिसिपल किमश्नर, ज़ैलदार श्रोर शहर के प्रतिष्ठित सज्जन थे, पाँच हज़ार की कीमत की जो ज़मीन महा-विद्यालय को दिलवाई थी, उसमें आपकी भी विशेष प्रेरणा थी। उसके बाद भी आप विद्यालय की मुक्त हाथों से सहायता करती रहीं श्रोर कई वर्षों तक मुख्य सभा की उपप्रधान रहीं।

ऐसे कितने नाम गिनाये जायें ? इस प्रकरण को समाप्त करने से पहिले एक और उदाहरण का उल्लेख करना आवश्यक है। यह देवराज जी की १८६४ की डायरी के ६ मार्च के पृष्ठ पर अङ्कित है। डायरी के उस पृष्ठ पर लिखा है कि महाविद्यालय के लिये कुछ द्रियों की ज़रूरत थी। माता ने मुहल्ले की स्त्रियों को प्रेरित किया। उन्होंने एक-एक, दो-दो पाव सूत कात कर दिया और ज़रूरत पूरी हो गई। यह थी महाविद्यालय के प्रति महिलाओं की अद्धा खोर भक्ति, जिसका अपनी उपयोगिता से उसने अपन को अधिकारी बनाया था।

आज अपनी पुत्रियों को, जलविद् माता की कन्याओं को, अपनी प्रिय संस्था का संचालन और सम्वर्धन करते हुए देखकर निरचय ही चाचा जी की दिवंगत आत्मा को सुख और शान्ति प्राप्त हो रही होंगी। कन्याओं ने चाचा जी के जीवित रहते हुं. जिस प्रकार उनके मिशन की पूर्ति में हाथ बटाया था, ठीक उसी प्रकार उनके बाद उस मिशन को अपने हाथों में लेकर यह सिद्ध

कर दिया है कि वे योग्य पिता की योग्य सन्तान, योग्य माता की योग्य कन्यायें हैं ऋौर अपनी शिक्षा को मफल एवं सार्थक बनाना जानती हैं। किसी संस्था की सफलता और उसके संस्था-पक के मिशन की पूर्ति के लिये इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिये।

# त्तीसरा माग

"आचार सुद्धि ही एक चीज है,
जिससे संसार का उद्घार हो सकता है।"
"मनुष्य अपने व्यवहार से इज्जन पा
सकता है; लेकिन जो लोग जवानी जमाखर्च करते रहते हैं, वे न तो इज्जन पा सकते
हैं और न कुछ और।"
--देवराज

१' साहित्य-सेवा

२. डायरी के कुछ पृष्ठ

३' महान् व्यक्तित्व

की गई थी, वैसे हो महाविद्यालय के एक बड़े अभाव की पूर्ति के लिये देवराज जी ने साहित्य का निर्माण किया और यह यत्न इतना सफल हुआ कि उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी

१--साहित्य-सेवा

देवराज जी ने शिचा के चेत्र में एक श्रद्भुत परीच्या को सफल कर दिखाया। इसी प्रकार साहित्यिक न होते हुये भी साहित्य के चेत्र में श्रापने ऐसा महान कार्य किया, जैसा कि बहुत से साहित्यक श्रीर साहित्य-सेवी भी नहीं कर सके। इस समय हिन्दी में बाल-साहित्य की कमी नहीं है। बालकों के लिये पत्र-पत्रिकायें भी स्थान-स्थान से प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन कल्पना की जिये ५० वर्ष पहिले की। तब 'वर्या-परिचय' के लिये भी पुस्तक का मिलना कठिन था। नियमित पाठ-विधि की पुस्तकों को तो कल्पना करना भी संभव नहीं था। महाविद्या-लय की स्थापना जिस प्रकार एक श्रभाव की पूर्ति के लिये

शिज्ञा-शास्त्री और वहुत अधिक शिज्ञित न होते हुये भी

कमी को उसने पूरा किया। महाविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाः

से शिक्षा का कम शुरू होता था और हिन्दी ही सारी पढाई

थी। फिर जिस आदर्श को सामने रख कर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी का पोषक साहित्य चाहिये था। उसका निर्माण दूसरों पर कैसे छोड़ा जा सकता था ? 'अज्ञर दीपिका' से लेकर सातवों-अठवीं श्रेगी तक के लिये देवराज जी ने स्वयं ही पुस्तकें लिखीं। सम्भव है किसी को आपकी पुस्तकें सरस प्रतीत न हों श्रीर श्रापकी कविताश्रों में वह सीन्दर्य भी न दीख पड़े, परन्तु बन्नों में सादा जीवन श्रौर ऊंचा विचार पैदा करने की जिस दृष्टि से यह साहित्य लिखा गया है, उसमे यह सर्वथा पूर्ण है। बच्चों में सादगी, सरलता, पवित्रता, सारिवकता, वीरता, स्फूर्ति, चैतन्य, जागृति, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता पैदा कर उसके विचारों को उदार, दृष्टि को विशाल सौर त्रात्मा को उन्नत बना कर उनका चरित्र-निर्माण करने के लिये वह साहित्य श्राज भी उतना ही उपयोगी है, जितना कि ४० वर्ष पहिले तत्र था, जब उसकी सृष्टि की गई थी। खेल-कूद में अचर-बोध कराने के साथ ही साथ जीवनोपयोगी बहुत-सी बातें सिखाने के लिये भी वह विशेष उपयोगी है "पाठशाला की कन्या" पुस्तक के दूसरे संस्करण की भूमिका में देवराज जी ने लिखा है कि "यह पुस्तक हिन्दी जगत् के प्रति मेरी पहली तुच्छ भेंट थी। इसके अनन्तर मुक्ते पहले की अपेद्या हिन्दी लिखने का उत्तरोत्तर अधिक अभ्यास सा हो गया और मैने ऋत्तर-दीपिका, सुबोध-कन्या, सावित्रो-नाटक, पत्र कौसुदी श्रादि कई पुस्तकें रचीं। खेद है कि मैं उत्तम हिन्दी लिखना

नहीं जानता और न हम पंजाबी युक्त प्रान्तीय भाइयों की तरह उत्तम हिन्दी लिखने का दावा ही कर सकते हैं। परन्तु पुस्तक

के भाव कन्यात्रों के लिये उपयोगी और शिज्ञा-प्रद हैं, जिनसे उन्हें लाभ पहुँचा और पहुँच रहा है। इस लिये भाषा की तृटि

की खोर ध्यान न दे कर मैं इसी में प्रसन्न खोर सन्दुष्ट हैं कि

मेरा परिश्रम सफल हुआ और हो रहा है।" अपनी १६१६ की ११ फ़रवरी की डायरों में भी आपने लिखा है कि मैंने बहुत सी कवितायें रची हुई हैं। यद्यपि हैं तों ये कुछ भी नहीं, किन्तु

क्रन्यात्र्यों को इनसे लाभ पहुँचा है। उनमें इनसे उमंग पैदा होती है।" इस लिये देवराज जी के साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से न देख कर उसी दृष्टि से देखना चाहिये, जिससे उसका निर्माण

किया गया है। श्रापको सब पुस्तकें महाविद्यालय के साहित्य-विभाग से

प्रकाशित हुई हैं श्रोर वे सब महाविद्यालय की ही सम्पत्ति हैं। उनके साहित्य में प्रायः सब विषयों की खोर सब तरह की पुस्तकें हैं । कविता, नाटक, कहानी,सङ्गीत आदि सभी बालोपयोगी

चीज़ें उनमें उपलब्ध हैं। खेल-तमारा का साहित्य आपके साहित्य की एक विशेषता ही समम्मना चाहिये। आपके उपजाऊ दिमाग्र मे खेलों के आविष्कार करने का विशेष मादा था। कहानियाँ कहन

श्रोर लिखना भी खूब जानते थे। क्वों की रुचि, स्वभाव श्रोर श्रायु त्रादि के अनुसार कहानी कहने में आपको कमाल हासिर का बनना त्यापके लिये बहुत सहज था। इसी लिये उनके सर्वथा उपयुक्त साहित्य बनाने में ज्यापको तनिक कठिनाई नहीं होती थी।

त्र्याप के साहित्य का प्रचार भी खूब हुत्र्या । इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध पत्र ''लीडर'' ने ⊏ नवम्बर १६१७ के ऋड्क में महाविद्यालय के सम्बन्ध में एक बहुत ही विस्तृत लेख लिखा था । उनके ऋन्तिम

भाग में इस साहित्य की भी चर्चा की गई थी। इस में लिखा गया था कि "विद्यालय में" जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वे विद्यालय के संस्थापक लाला देवराज जी की लिखी हुई हैं हमें मालूम हुआ

स स्थापक लाला दवराज जा का । लिखा हुई ह हम मालूम हुआ है कि ये पुस्तकें पंजाब व युक्त-प्रान्त की सरकारों ने भी लड़िकयों के लिये मंजूर कर ली हैं। मराठी, तेलगृ, गुजराती, आदि मे

पुस्तक की इज़ारों प्रतियाँ खरीदों। १६०४ में आपको पंजाब सर-कार की ओर से आपके वाल-साहित्य के लिये २००) पारितोषिक दिया गया। पुस्तकों को प्रकाशित-संख्या से उनकी लोकप्रियता

उनका अनुवाद भी हुआ है।" पंजाब सरकार ने अपनी एक-एक

दिया गया। पुस्तकों को प्रकाशित-संख्या सं उनका लोकाप्रयती एवं प्रचार का अनुमान-सहज में लगता है। कुछ संख्यायें यहाँ दो जाती हैं—'पाठशाला की कन्या'—२१०००, 'पहली'—'पाठावली''—७०५००, 'दूसरी पाठावली'—४३५००, 'सुबोध-

कन्या'—१७०००, 'श्रज्ञर-शिपिका' २७ वीं बार ४०००, 'शब्दावली'—१३ संस्करण कुल ७⊏०००, 'वाला-विनय' –

१३४०००, 'पन्न-कोमदी'---२०४०० ग्यारह संस्करण, 'कथा विधि,--७२४००, कुल सोलह संस्करण, 'बालोद्यान-संगीत'...

३४०००। अन्य पुस्तकों के भी कई-कई संस्करण प्रकाशित हो

चुके हैं। सब मिला कर चार दर्जन के लगमग पुस्तकें श्रापने तिस्ती हैं।

सबका श्रलग-श्रलग परिचय देना कठिन है। केवल "सन्त

वागाो" का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह आप की सबसे अन्तिम और सबसे अधिक उत्कृष्ट कृति है। आप के प्रोढ़ विचारों का इसमें संप्रह है। नानक, कबीर, दादू

से कम नहीं हैं। वैसी ही उदारता, सात्विकता, पवित्रता उसके पद्यों में पाई जाती है। १४, १५ वर्ष की ऋायु के वालकों को इसके पद्य याद कराने चाहियें। कुल इसमें ३४४ पद्य हैं। कुछ पद्यों का यहाँ

आदि सन्तों के विचारों से 'सन्नवाणीं' के विचार किसी भी दृष्टि

उद्धरण देने से पुस्तक के सोन्दर्य का पूरा परिचय नहीं मिल सकता। इस लिये अच्छा हो कि देवराज जी की पुस्तकों से परि-चय प्राप्त करने, उनके विचारों की पवित्रता को जानने और उनके

साहित्य के सौन्दर्य को देखने की इच्छा रखने वाले यदि अधिक नहीं तो 'सन्तवाणी' को एकवार अवश्य पढ़ने का कट करें। देवराज जी को २० वर्ष की आयु से ही लिखने का शौक

पैदा हो गया था। वैसे कलम चलाना आपने बहुत ही छोटी आयु शुरू कर दिया था। पत्रकार-जीवन में भी आप काफ़ी पहले प्रवेश कर चुके थे। उर्दू में कुछ ट्रोक्ट या निवन्ध भी आप लिख चुरे

कर चुक थ। उद् म कुछ ट्रक्ट या निबन्ध मा आप लिख चुर थे। महाविद्यालय की स्थापना के बाद आपने हिन्दी को अपनाया। लिखने का भी उनको वैसा ही शोक था, जैसा कि स्त्री-शिद

का। स्त्री-शिचा-द्वारा यदि आप का लच्य मुक्ति की साधन

करना था, तो इस साहित्य-द्वारा आप स्त्री-शिक्षा के लक्य को पूरा करना चाहते थे। इस लिए साहित्य-निर्माण भी आपके लिये मुक्ति की साधना में शामिल था और उसकी साधना में आप तन-मन लगाकर लगे रहते थे। जमीदारी या साहूकारी का काम संभालने के लिये जब गाँव जाते थे, तब भी यह कार्य हकता नहीं था। स्वास्थ्य-सुधार के लिये की गई पर्वत-यात्राओं और महाविधालय के लिए फएड जमा करने अथवा प्रचार के लिए दिये गये दौरों में भी आप का यह कार्य निरन्तर जारी रहता था। १६३२ में स्वास्थ्य-सुधार के लिए की गई पर्वत-यात्रा की सौगात 'सन्तवागी' थी।

श्राप की इस साहित्य-सेवा के पुरस्कार-स्वरूप ही आप को १६३३ के अप्रैल मास में जम्मू में होने वाले 'प'जाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति चुना गया था। उसमें आपने ठीक ही कहा था कि 'मेंने तब हिन्दी की तुच्छ सेवा ग्रुरू की थी, जब यहाँ कोई हिन्दी का नाम भी नहीं जानता था। स्त्री-शिचा से मेरा अवश्य पुराना सम्बन्ध है। ......इसको में अपना सम्मान नहीं सममता, वरन स्त्री-शिचा और कन्या महाविद्यालय का सम्मान सममता हूं।' हिन्दी-उर्दू-विवाद के सम्बन्ध में आपने कितनी सुन्दर राय प्रगट की थी ? आप ने कहा था कि 'उर्दू हिन्दी में दुछ शब्दों के फेर-फार को छोड़ कर कोई विशेष अन्तर

नहीं है। दोनों का व्याकरण एक ही है। यदि दोनों की एक ही लिपि होती, तो उनके अलग अलग नाम होने पर भी दोनों में वैसा ही नाम-मात्र का अन्तर होता; जैसा अन्य प्रान्तीय भाषात्रों

में है। ...... इसिलये हिन्दी के प्रचार को उर्दू का भी प्रचार समभना चाहिए। आगे आपने कहा था कि 'स्वराज्य प्राप्ति का एक उपाय एक राष्ट्रभाषा होना भी श्रवश्य है। इसी लिए हमारे देश के अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा की पुकार मचाई है और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहिये या उर्दू कहिए, बात एक ही है।' राष्ट्रभाषा हिन्दी कैसी हो, इस प्रश्न की चर्चा करते हुए आपने कहा था कि "वह सहज, सरल और बोलचाल की होनी चाहिये। हिन्दी और उर्दू में कुछ भी अन्तर नहीं रहना चाहिये यदि हम भाषा का भेद मिटाने में "समर्थ हुये, तो एक दिन लिपि का भेद भी मिट जायगा। भाषा के भेद के कारण भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में भागड़ा या विरोध नहीं होना चाहिये। सब समान ऋधिकार मिलना चाहिये। इन भगड़ों का प्रधान कारण हमारी पराधीनता है। हमें अपनी भाषा द्वारा अपनी फूट और दुर्ब लता दूर करनी चाहिये। भाषा में मैल विचार नहां भरने चाहिये। उससे हमारे हृद्य और भाव बिगड़ते हैं। जिस भाषा मे गालियाँ बहुत होंगी, उसके बोलने वाले कभी अच्छे नहीं ही सकते। लेखक महाशय यदि उर्दू और हिन्दी में फ़ारसी और अरबी के कठिन शब्द न लिखें, तो दोनों भाषायें एक हैं जायोंगी।" कितने उदार, पवित्र और परिष्कृत आपके विचा-थे । विलकुल इन्हीं के त्रानकूल त्रापका सारा साहित्य है । जितन

वह सरल और सहज है, उतना ही ऊंचे विचारों से वह सराबोर है। देश-सेवा और देशभक्ति की भावना से कोई भी पुस्तक खाली नहीं है। कोई कठिनता भी ऐसी नहीं, जिसमें देशभक्ति की भावना समाई हुई नहीं है। 'सत्य', शिव', सुन्दरम्' की उक्ति आपके साहित्य पर विलक्कल ठीक बैठनी है।

श्रापके जीवन के व्यापक कार्य का साहित्य एक प्रधान श्रंग है। उस पर श्रापके व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप लगी हुई है कि उसकी उत्कृष्टता से श्रापके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का भी काफ़ी श्रामास मिलता है। इस लिये श्रापके व्यक्तित्व को जानने के लिये भी श्रापके साहित्य का श्रनुशीन करना श्रावश्यक है। उसके लिये पाठकों को स्वयं ही थोड़ा कष्ट उठाना चाहिये।

## २-डायरी के कुछ पृष्ठ

श्रात्म-परीज्ञा या त्रात्म-सुधार की भावना से, सालुम होता है कि दंबराज जो ने नियमित रूप से श्रपनी डायरी लिखने का नियम छात्रावस्था से, जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे तब से, २० वर्ष की आयु में ही १८ अक्तूबर १८८० से शुरू कर दिया था। हर रोज़ रात को त्राप सोने सं पहिले डायरी लिखा करते थे। श्रोर कभी-कभी कई दिनों की इकट्टी भी लिख लिया करते थे। १००० से १६०१ तक की डायरियाँ उद्ेमें लिखी हुई मिलती हैं। उसके बाद १६१६ तक की डायरियों का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर १६१६ से हिन्दी में डायरी लिखनी शुरू की गई। १६१⊏ से १६२४ तक छ: साल डायरी नहीं लिखी गई। फिर १६२४ के २० नवस्वर से मध्य फ़रवरी १६२५ तक की डायरी उपलब्ध है। वाद में मालूम होता है कि डायरी नहीं लिखी जा सकी। बीच-बीच में भी कहीं-कहीं कई मास डायरी नहीं लिखी गई। कभी त्रीमारी, तो कभी अधिक काम की मंमद के कारण । आँखें दु:खने और गुर्दे के दर्द की आपको विशेष शिकायत रहती थी। कभी-कभी महीना-भर आँखों के कारण लिखने-पढ़ने का काम नहीं होता था त्रालस्य या प्रमाद की वजह से कभी डायरी न लिखी गई हा

ऐसा प्रतीत नहीं होता । हाँ मानसिक अवस्था के उद्विग्न रहने के कारण कभी-कभी डायरी नहीं लिखी गई। १६१८ से १६२४ तक डायरी न लिखने के कारणों का उल्लेख एक डायरी में एक जगह किया गया है। सम्भव है वे कारण अन्य अवसरों पर भी लागू होते हों। वे कारण निम्नलिखित हैं —

- (१) सावित्री का देहान्त, जिससे मैं बहुत उदास हो गया। बहुत अच्छी देवी थी। करोड़ों में कोई होगी। मुफे उसके आदिमक विचारों से विशेष सहायता मिलती थी।
  - (२) शारीरिक दशा भी अच्छी नहीं रही।
- (३) राजनैतिक आन्दोलन । तलाशियाँ बहुत होती थीं । मैने समभा कि डायरी किसी के हाथ में न आ जावे । इसमें कन्याओं के बारे में भी कई गुप्त बातें रहती हैं । वे सब की नज़रों में नहा पड़नी चाहिये ।
- (४) तीन वर्ष मैं विद्यालय के काम से उदासीन रहा, यह देखने के लिये कि अन्य स्त्री-पुरुष उसे कैसा चलाते हैं। इस लिये डायरी लिखने की ज़रूरत मालूम नहीं हुई।

सम्भव है १६०१ से १६१६ तक की डायरी इस लिये न लिखी गई हो कि वे दिन आर्य समाज के लिये राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त संकटापन्न थे। उन दिनों में देश का राजनीतिक वातावरण भी बहुत गरम था। पंजाब में सरकारी अधिकारी आर्य समाज को राजद्रोह का केन्द्र समम कुचलने पर तुले हुये थे संयुक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही हाल था। पर, ठोक ठोक कहना कठिन है कि इन चौदह वर्षों में डायरी लिखना क्यों बन्द रहा ?

निस्सन्देह, महापुरुशें की डायरियों त्रोर अन्य कथाओं का स्वाध्याय जितना मनोरं जक होता है, उतना ही उपदेशप्रद और स्फूर्तिदायक भीं। वे बनावट से सर्वधा रहित. स्वाभाविक होती हैं। उनसे महापुरुप के जीवन का यथार्थ चित्र देखा जा सकता है। चरित्र-नायक की डायरियाँ अधिकतर नोट के रूप में लिखी गई हैं, तो भी उनकी स्वाभाविकता एवं स्फूर्ति कुछ कम नहीं हुई है। लिपि उर्दू है और भाषा अजीव है, जिसमें हिन्दी और संस्कृत के शब्दां की अच्छी भरमार है। कहीं-कहीं अपेज़ी शब्द भी उर्दू में ही लिखे गये हैं। यह वह भाषा है, जिसका सूत्रपान पंजाब में आर्थ समाज ने किया था। हिन्दी पढ़ना तो आप जानते थे, किन्तु लिखना नहीं। इस लिये आप की उर्दू लिपि में हिन्दी का समावेश विशेष रूप में हो गया था।

डायरियों के कुछ स्फृतिंदायक, भावपूर्ण श्रौर उपयोगी अवतरण केवल नमून के तौर पर नीचे जिये जाते हैं। इनसे पाठकों को चरित्र-नायक को जानने एवं समकते में भी कुछ सहायता मिल सकेगी।

ईश-भक्ति

देवराज जी की अन्य अनेक महापुरुषों के समान ईश्वर पर असाधारण विश्वास, अद्धा और भक्ति थी। इसकी सादी डायर्र में सर्वत्र मिलती है। ईश-भक्ति के सम्बन्ध में आप की धारण 14

का पता १८८३ की डायरी से लगता है। उसमें लिखा है कि— "व्यापार करो, तो सच बोलो और पूरा तोलो; यही ईश्वर की प्रार्थना है।

"नौकरी करो तो मालिक के करमाबरदार रहो, यही ईश्वर की प्रार्थ ना है।

"हाकिम हो तो रैथ्यत पर जुल्म न करो, इनसाफ़ करो, यही ईश्वर की प्रार्थ ना है।

"अमीर हो तो ग्ररीय को देने के बाद आप खाओ, यही ईश्वर की प्रार्थ ना है।"

१८६६ की डायरी के अन्तिम पृष्ठों में लिखा है कि:—मेरा तो ईरवर पर भरोसा है। उसकी दया से हो जो काम होता है, हो रहा है। मैं तो पापी और अधम था। मुक्ते ईरवर ने बचा लिया। धन्य है, ईरवर! कहाँ तो वह देवराज, जिसको मालूम भी न था कि भूठ बीलना और विषय-वासना बुरी बातें हैं। अब हृदय में पवित्रता है। ईरवर मेरी रचा करने वाले हैं। ईरवर, अगर तुम्हारी सहायता न होती, तो मेरा मन कब पवित्र हो सकता था? अब नित्य सन्ध्योपासना में मेरी प्रार्थना के भाव निम्न लिखित होते हैं:—

- (१) ईश्वर की रचना आगाध है।
- (२) ईश्वर सर्व व्यापक है।
- (३) ईश्वर अविनाशी है।
- (४) ईश्वर मेरे सच्चे सम्बन्धी हैं।

- (प्र) ईश्वर पापों मे निस्तार करने वाले हैं।
- (६) ईश्वर सत्-ज्ञान, चनन्त चौर ब्रह्म हैं।
- (७) ईश्वर ने ही विचित्र फूल रचे हैं।
- (C) इसने ही नाना प्रकार के बृज् और फल बनाये हैं।
- (E) मुक्ते जो सुख और कार्य करने की शक्ति मिली है, वह उसी के कृपा का प्रसाद है।
  - वह कर स्वरूप है।
     "इसके बाद मैं मन को सममाया करता कि:—"
- (१) दुनियाँ में नाम पैदा करने की डच्छा बेहूदा है। इसलिये निष्काम कर्म करना चाहिये।
- (२) जल्दी से किसी के बारे में राय मन बनाओ।
- (२) जो वात किसी से मुँह पर नहीं कह सकते, वह उसकी पीठ पीछे भी भत कहो।
- (६) तुम्हारी जैसी इच्छा है कि लोग तुमको जाने वैसा ही वनने का यत्न करो।
- (प्र) विषयं-वासना निहायत ही खराब है, सुम्बदायी नहीं ।
  - ६) मौत के लिये तय्यार रही । नेक काम करो ।
- (७) हे ईश्वर ! मैं अपने जीवन के आदर्श को पूरा कर सकूं। ये कन्यायें देवयानी बनें। संसार में धर्म फैलायें।''

१६०१ की डायरी के पहिले पृष्ट में वर्ष भर के लिये एक संकल्प किया है, जिस में कुछ पंक्तियों के हेर-फेर के साथ उत्पर की ही बातों को दोहराया गया।



#### अन्ध-श्रद्धा में श्रविश्वास

१८८० में चन्द्रप्रह्ण के अवसर पर स्तान न करके कुछ पानी नीचे गिरा दिया और डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हुये लिखा है कि "चलो, लोग समक्षेगे कि हमने भी स्तान कर लिया। ऐसी कड़ाके की सरदी में नहाना बीमारी को बुलाना है। यह सब मूर्खना है।

#### समाज-सुधार

"लाला बालकराम साहव का जालन्थर से खत आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल कमेटी विरादरी शहर की हो कर निम्न फैसले किये गये हैं:—(१) दाखला वन्द, (२) हज्जाम जो प्रति आदमी १) रुपया लाते हैं, वह बन्द । कुल ४) दिया जाय करें। (३) स्त्रियों का गन्दे गीत गाना वन्द किया जाय। खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क में समाज-सुधार होने लगा है।"— ६ अप्रैल १८८३।

"बाबा जी के सहे की तथ्यारी करता रहा। ऋगर इतना रूपया कालेज में दे दिया जाता, तो संस्कृत का वजीफ़ा नियत हो जाता। क्या ऋच्छा होता कि बाबा जी के नाम पर ही यह वजीफ़ा रख दिया जाता।"—१४ ऋषेत १८८४।

## मथुरा में आर्यसमाज

"सुबह मथुरा पहुँ चे । आर्य समाज का बोर्ड देख कर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ । मन्दिर ज़ेर-तामील है । खुला मकान है । पोप मण्डल के गढ़ में आर्य समाज का होना आर्य पुरुषों के लिये अभि- मान का मुकाम है। यहाँ के मैम्बर बहुत उत्साह से काम करते हैं।
प्रधान एक रईस है। उसकी हिम्मत यहाँ तक है कि उसका एक
जवान लड़का मर गया, तो लोगां ने कहा कि अब तो आर्य-धर्म
छोड़ दो। इसी से तुम्हारा लड़का मरा है, इस पर उसने कहा कि
"जब मेरा लड़का जवानी में ही मर गया, तो मुक्त बृहं को अपनी
जिन्दगी की बहुत कम उमोड़ है। इसलिये में आर्य-धर्म की सेवा
और भी अधिक लगन के साथ कहाँगा। नव मैन्बरान एहे-लिखे

### विवाह की मर्यादा

"एक स्त्री के जीवित रहते पुरुप दूसरी शादी न करे। वाल-विवाह न हो। छोटी लड़की का जवान से खार जवान लड़की का वृद्दें से विवाह न हो। विदुषी का मूर्ख से खोर विद्वान का अशिकिन से न हो। सारांश यह है कि विवाह गुगा, कर्म व स्वभाव के अनुसार हो। दूर देश में हो। अच्छे कुल में हो।"—मार्च १८६२।

#### जीवन का ध्येय

"मुसे अफ़सोस है कि मुन्शीराम जो को इतनी गलतफहमी कैसे हुई ? यह मेरा कम्र्र है कि मैं उनको प्रसन्न नहीं कर सका । यह माना की कई बातों पर हमारा मतभेद हो जाता है। मगर यह ऐसा नहीं कि उनको इतना नाराज होना पड़े। मैं कोशिश कहाँगा कि आगे से ऐसा न हो। मुक्ते हर तरह से महाविद्यालय के। लिये काम करना है। स्त्री-शिचा मेरे जीवन का ध्येय है।"— १८६६।

#### भूठा परदा

"मैं नहीं जानता कि छोटी-छोटी कन्यात्रों के बाहर बैठने में क्या हरज है ? विलक फ़ायदा ही है। हिन्दुओं में इतना परदा कहाँ है ? मेले आदि में लड़िकयाँ बराबर जाती हैं। यदि यह कहा जाय कि लोग इनको तरफ़ देखते हैं, तो मैं कहता हूं कि क्या चोर मालदारों की हवेलियों की तरफ़ नहीं देखते और क्या इस पर मालदार हवेलियाँ बनाना छोड़ देते हैं। ईश्वर हमारी कन्याओं को देवियाँ बनावें। ये साचात् धर्म रूपा हों। इनमें धर्म और आदर्श की भक्ति हद दर्जें की हो, जिससे ये अपने जीवन से लोगों को बता सकें कि स्त्री-शिचा का क्या लाभ है ?"—जून १८६६।

## महाविद्यालय का काम

"लोग यह सममते हैं कि मैं ख़ुद मुख्तार हूं, और मैं किसी की परवा नहीं करता। यह रालतफहमी है। मैं स्वयं चाहता हूं कि विद्यालय का काम किसी और के सुपुर्द कर दूं। काम तो सारी उम्र करना है। मगर ऐसे नरीके से करना चाहता हूं कि काम होता रहे और लोगों को पता भी न चले कि कौन करता है ? मैं आगे होकर काम करने के विरुद्ध हूँ। इस समय सिर्फ इस लिये कर रहा हूं कि कोई दूसरा नहीं करता।"

—१ नवम्बर १८६७ ।

## श्रात्म-विश्वास

"सहायक ! क्या में अपने कायदे के लिए निकाल रहा हूँ ? इक्स लोग नुकता-चीनी करते हैं। मगर यह उनकी ग्रलती है। पन्द्रह साल हुए जब समाज की इब्नदाई हालत थी, तो मैं खुट ही इश्तहार लगाया करता था। खुद ही लोगों को को बुलाया करता था श्रुपेर खुद ही लेक्चर व उपदेश दिया करता था। उस मव का फल निकला। इसी तरह 'सहायक' और 'पण्डिता' का भी फल निकलेगा। —'२६ जनवरी १⊏६६।

## श्राचार-शुद्धि

'त्राचार-शुद्धि ही एक चीज़ है, जिससे संसार का उद्धार हो सकता है।' २४ फरवरी १८६६ !

#### पर-निन्दा

"क्या मुक्ते पिकतिक के सामने..... की असल तसवीर पेश करनी चिहिए ? इस सवाल का जवाव देते हुए भय लगता है। न मेरे पास इतना समय ही है कि मैं दूसरों की बुराइयों में पहुं ? जनवरी १६०१।

## सारा दिन काम

"में झव खूब काम कर सकता हूँ। आज सारा दिन काम करता रहा। न थकावट हुई और न घवराहट। यदि मैं ईश्वर की आजा में तत्पर न हो कर पापों में फँसा रहता, तो क्या मैं ऐसा कभी कर सकता? मैं कभी का मर गया होता। धन्य है ईश्वर, तूने मेरी रन्ना की।" — 8 जनवरी १६०१।

#### विविध

"सनुष्य अपने व्यवहार से सब से इज्जत पा सकता है, लेकिन जो लोग जवानी जमा-खर्च करते रहते हैं वेन तो इड इत पा सकते हैं, न कुछ और।"

"मुक्ते इन्होंने नोटिस दिया है कि मेरे रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। मैं नहीं जानता कि मेरे कौन से ऐसे रहस्य हैं, जिनका ये उद्घाटन करेंगे। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर येश्व गुली उठा सकें।"

"हे ईश्वर ! तुम्हारे आधीन सब कुछ है। यदि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो नतीजा जरूर अच्छा होगा और बुरा कर रहा हूं तो सुक्ते सफलता नहीं मिलगी। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है।"

"बढ़ना व घटना और उन्नित व अवनित अपने बस की बात है जैसा बोखोगे वैसा काटोगे। आक बोकर फूल की इच्छा करना मूर्ख ता है। वे मनुष्य जो करते तो काम मन्दे और फल सुकृत कार्यों का मोगना चाहते हैं, उनके दिमाग्र में या तो खलल है और या उन्होंने अपने आप को सख्त धोखे में डाल कर अपने आप को बरवाद कर लिया है।"

संसार में सबसे वढ़कर वे मन्द्रमागी मनुष्य हैं जो अपने आप को धोखा दे लेते हैं। वे अपने मन को ऐसा अन्धा तथा कठोर बना लेते हैं कि वे कभी अपने दोप को स्वीकार नहीं करते वे दूसरों के कन्धे पर वन्दूक चला कर, गोली से दूसरे का बध करके भी अपने को निर्दोष सममते हैं। वे काम बिगाड़ कर कभी नहीं सममते कि उन्होंने काम बिगाड़ा है। उनकी मनोवृत्ति बिगड़ जाने से वे राज्ञसी व्यवहार करते हुए भी अपने को देवता ख्याल करते हैं। उनकी नज़र बाहर को रहती है। वे अपने अन्दर नहीं खोजते। सन मिलन हो जाने से उनके विवेक सत्ता में फरक आ जाता है और ऐसे मनुष्य जगत में यदि कुछ काल के लिये प्रमिद्धि भी लाभ कर जायें, पर अन्त को गिरते हैं। और बुरी तरह से गिरते हैं।"

## कुछ कविताओं के अवतरण

( ? )

श्राबो सिख सुसंगी, तन मन से, धन से चंगी।

व्यवहार में सुढंगी, निज देश वारी जाइए।।

भारत मेरा प्यारा, भारत मेरा सहारा।

श्रांखों का मेरा तारा, निज देश हित बढ़ाइये।।

श्रुभकाज देश सेवा, सेवा से मिलना मेवा।

तव बुच यह फलेगा, फल इसके खूव खाइये।।

श्राञ्जो सिख प्यारी, भारत को दें उभारी।

तव जन्मलाभ कारि जब देश काम श्राइये।।

(२)

भला भारत वता हमको कि तूं आज़ाद कब होगा।
तेरी सन्तान उठ बैठ तेरा वह नाद कब होगा।।
तेरे स्वराज्य का भण्डा उड़ेगा लहलहाता कब।
जो उजड़ा घर तुम्हारा है, कहो आवाद कब होगा।।
तुमहे हैं पड़ रहे धके सभी दुनियां के देशों में।
जगत की पार्लिमैंटों में तेरा गुगावाद कब होगा।।
मिटंगे दुःख कब तेरे, मिलेगा मान कब तुमकों।

#### लाला देवराज

बता भारत, बता जननी, बिदा जल्लाद कब होगा।:

भारत के हित बन पद्मी, हम बाग बनों में जायेंगी।

देश देशान्तर घूम २ कर, निज सन्देश सुनाएंगी।

सोये पड़ों को कर उत्साहित, सन्मार्ग पर लावेंगी।

नगर श्राम में शिक्षा हेतु, सामवेद ध्वनि गावेंगी ॥ विछुड़े भाई जो हैं सारे, उनका मेल करावेंगी।

फूटादि जो भारत वैरी, मार के उन्हें भगावें गी॥

यश जेते हैं रूठे यहां से, सादर वापस लावेंगी। भारत हित-साधन के हेतु, पार समुन्दर जावेंगी॥

रोक सकेगा हमें न कोई, बल से नाद बजावेंगी।

शंख चक्र गदा धारण करके,श्रक्तय कीर्ति पायेंगी

दिचिरा कर में पुष्प हमारे, बायें खड्ग उठायेंगी।

वीग्णा ऋरु खरताली लेकर जग में शान्ति लाएंगी मधुर स्वरों से गीत सुनाकर, दुःख सकल मिटायेंगी।

द्गडनीय को दगड ही देकर, रिपु-दल को कम्पायें भे म के सुन्दर जलधर बनकर, अमृत जल बरसावेंगी।

भ म के सुन्दर जलधर बनकर, अमृत जल बरसावे गी। विद्युत सम तेजस्वी होकर, तीच्गा बागा चलावें गी

मित्रों को सन्मान दिलाकर शत्रु को कल्पायंगी। ऊषा, आशा, शक्ति बनकर, जल-विद नाम धरायंग

### ३-महान् व्यक्तित्व

"श्राप एक व्यक्ति के रूप में मानू-जाति के लिये एक महान

संस्था थे"—एक वाक्य में देवराज जी के महान व्यक्तित्व का श्रमली चित्र खींचा जा सकता है। श्रापक लिये महाविद्यालय,

केवल एक संस्था नहीं था बल्कि एक महान् निशन था और

उस मिशन के पीछे आपने अपने सारे जीवन, जीवन के पचास वर्ष, उसकी समस्त महत्वाकाँचार्य, सांसारिक भोग-विलास

की सारी इच्छायें न्यौछावर कर दी थीं। एक नामी रईस कुल में त्रापका जन्म हुआ था। घर में लाखों की जायदाद थी।

दो भाइयों ने विलायत जा कर वैरिस्टरो पास को थी श्राप भी जैलदार और छानरेरी मजिस्ट्रेट थे। संसार जिसे 'वैभव'

कहता और सममता है, वह सब आपको जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ था। आप विलकुल निर्श्चित हो कर सांसारिक दृष्टि से सुखी-जीवन बिता सकते थे। लेकिन, जिसके हृदय में दूसरों

की दीन-हीन एवं पराधीन अवस्था के लिये दर्द पैदा हो जाय श्रौर जो दूसरों की ग़रीबी, संकट एवं दुखावस्था को दूर करने का संकल्प कर ले, वह कैसे ऐसा सुखी-जीवन व्यतीत कर सकता है '

देवराज जी के हृदय में यह भावना विद्यार्थी-अवस्था में ही पैद हो चुकी थी। स्त्रियों के ग'दे गानों श्रौर उनकी जहालत े विरुद्ध आपका हृद्य विद्रोह कर चुका था। उनका अविद्यान्य-कार में पड़ा रहना आपके लिये असहा हो गया था। इस लिये यह बिलकुल सहज और स्वाभाविक था कि मानु-जाति का

कायापलट करने का अवसर मिलने पर आप अपने को उसमे सर्वतोभावेन न लगा देते। आर्यसमाज के प्रचार का काम त्र्यापको इतना प्रिय था कि उसके पीछे घरबार तक का त्याग करने को आप तय्यार हो गये थे, लेकिन स्त्री-शिज्ञा के लिये श्रापने उसका भी परित्याग कर दिया। समाज का प्रचार महाविद्यालय के सामने त्रापके लिये सर्वधा गौरा हो गया। जिस दिन से ऋाप उसमें लगे, वह ऋापके लिये साधना और समाधि के समान ऐसा अनुष्टान हो गया कि आपने योगी की स्थिर मनोवृत्ति को भी मात कर दिया। संसार की मोह-माया से भरी हुई अकाँकाओं और धनधान्य के वैभव से पैदा होने वाली विलासितापूर्ण वासनात्रों पर विजय प्राप्त कर के ही श्रापने अपने को उस अनुष्ठान में लगाया था। लेकिन इसमे जिस तत्परता खोर तल्लीनता का खापने परिचय दिया, वह महापुरुषों में भी विरलों ही में पाई जाती है। कितने हैं जो भयानक उथल-पुयल में, श्रत्यन्त उत्तेजित राजनीतिक वातावरण में त्र्यौर धार्मिक, सामाजिक तथा त्र्यायिक समस्यात्रों के ताएडव-नृत्य में भी श्रविचल भाव से श्रपने ही मिशन में लगे रह सकते हैं। पचास वर्षों में धार्मिक कलह, सामाजिक, संघर्ष, आर्थिक संकट और राजनीतिक विष्लव की कितनी ही लहरें

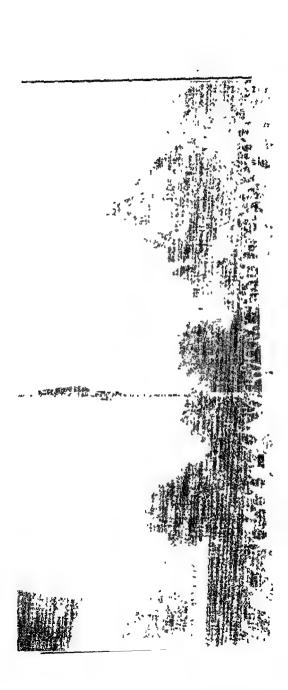

उठीं, लेकिन वे सब आपकं दृढ़ मंकल्य की उस चहुन से टकरा कर वापिस लोट गईं, जिस पर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। धुन के पके और लगन के मच्चे देवराज जी के धीर—धीर और साहसी हृदय पर उन लहरों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वित्र विरोध और वाधाओं के जिस तृकान का सामना आपको करना पड़ा, उनमें हिस्मत न हारना आपका ही काम था। लोकैषणा, पुत्रेषणा और वित्रेपणा को जीतने का जो आदेश या उपदेश संन्यासियों को दिया गया है. उसका पूरी तरह पालन आपने "महाविद्यालय" की दृष्टि से किया। महाविद्यालय की स्थापना के दिन से जिस पूजा मे आपने अपने को लगाया, आजीवन उसी के पुजारी वन रहे। आपकी पूजा सफल और सार्थ क हुई। उसमें आपने अपने इष्ट का दर्श न कर मुँहमाँगा वरदान पाया।

कन्याओं को केवल साल्तर करना ही 'महाविद्यालय' का लच्य नहीं था। मानृ-जाति में चहुँमुखी क्रान्ति पैदा कर उसका कायापलट करने के लिये आपने अपने को 'महाविद्यालय' के काम में लगाया था। निस्सन्देह, महाविद्यालय का यह लच्य और आपका यह मिशन आप के जीवन-काल में ही पूरा हो गया। १६३० के सत्याप्रह में, नमक-कानून के विरुद्ध हु<sup>2</sup> आन्दोलन में; पहिली बार भारत की महिलाओं को स भिम्मक, संकोच एवं भय छोड़ कर सार्व जनिक जेत्र में आते देश की आजादी की लड़ाई में अपूर्व साहस, अलौकिक वीरत लोकोत्तर त्याग एवं असीम आत्मोत्सर्ग का विलज्ञण परिचय देते और चएडी, दुर्गा तथा लक्मी बाई के रूप में उनको मैदान

मे उतरते देख कर, आपका हृदय गदुगद हो जाता था। आपको ऐसा अनुभव होता था; जैसे आपको तपस्या सफल हो गई हो।

आप बिलकुल ठीक कहा करते थे कि ''भारत को स्वराज्य मिले या न मिले किन्तु सुके तो मिल गया। मेरे जीवन का

भिशन पूरा हो गया। भारतीय महिलाओं की जागृति का जो स्वप्न मैं देखा करता था; वह सत्य सिद्ध हो गया।" विना किसी भय और संकोच के महाविद्यालय को और उसके नाते देवराज जो को पंजाव में केवल स्त्री-शिद्या किन्तु महिलाओं की जागृति

का पथ-प्रदश के कहा जा सकता है। यही श्रापके जीवन का महत्वशाली श्रीर गौरवपूर्ण कार्य है; जो श्रापके जीवन श्रीर व्यक्तित्व को महापुरुषों की श्रेगी में ले जा विठाता है।

आय समाज और महाविद्यालय के नाते आपने समाज सुधार-चेत्र में भी कुछ कम काम नहीं किया। आप उन समाज-

सुधारकों में से नहीं थे, जो केवल दूसरों के लिये समाज-सुधार का उपदेश या प्रचार करते हैं। आप आचार-प्रधान-धर्म के उपासक थे। कोरे प्रचार-प्रधान-धर्म से आपको सख्त नफ़रत थी। मन, वचन, कर्म में एक होने का जो लच्च्या महापुरुपों का शास्त्रों में बताया गया है वह आप पर बिलकुल ठीक बैठता था।

श्राप्त्री में बताया गया है वह आप पर बिलकुल ठाक बठता था। श्राप जैसा कहते थे; बैसा करते थे श्रीर जैसा करते थे बैसा ही कहते थे। श्रापके विचार-श्राचार श्रीर प्रचार का धर्म भिन्न भिन्न

नहीं था। सच तो यह है कि आपका जीवन ही धर्म सय और प्रचारमय था। वह एक जीती-जागनी श्रोर चन्नती-फिरनी संस्था था। विना व्याख्यान दिये भी आप अहोरात्र निरन्नर उस संस्था द्वारा प्रचार का कार्य करते रहने थे । ऋापके महान श्रीर आकर्षक व्यक्तित्व को सबसे बड़ी विगयना यह थी कि त्राप किसी भी काम को ऐसा हुन नहीं सममते थे , जिसके करने में अपना छोटापन अनुभव करते हों और न इतना महान् ही मानते थे, जो त्रापके लिये त्रसम्भव हो। जो भी नया काम हाथ में लिया, सब से पहिले अपने को उसके उपयुक्त बनाया। ऐसा उपयुक्त कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वे समभते थे कि आपने उस काम के करने की कहीं शिना प्राप्त की है। श्राय समाज में श्राये तो समस्त वैदिक बन्यों का स्वाध्याय श्रौर अनुशीलन करके अपने को दृढ़ आर्य ही नहीं वनाया, विलक उपदेशक, भजनीक श्रीर प्रचारक भी वना लिया। इसी प्रकार महाविद्यालय का काम संभाला, तो उसकी ऐसी कोई दिशा नहीं रही जिस में आपने सफलता-पूर्व क काम नहीं किया। श्चाप संस्था के केवल संस्थापक ही नहीं थे, विक उसके संचालक, संबर्भक, पोषक आदि सभी कुछ थे। लड़िकयों को पढ़ाने, उनको देख-भाल करने, उनके लिये पुस्नकें लिखने. संस्था के लिये फएड जमा करने, उसके लिये ब्यान्दोलन करने उस पर होने वाले श्राचेपों का जवाव देने, उसकी इमारते बनाने श्रोर उसका बगीचा लगाने एवं सँवारने तक का सब कार

परिचय दिया।

भी आपने अकेले ही किया। लड़िकयों के जीवन को बिह्या ढाँचे में ढालने के साथ-साथ वहाँ के बगीचे के पोदों का साल। शृंगार भी आप अपने ही हाथों से किया करते थे। जिस प्रकार कन्याओं के सुकुमार जीवन की आप रचा किया करते थे, उसी प्रकार बगीचे में फूटने वाले अंकुरों और उसमें खिलने वाली कोमल पित्तयों की रचा भी आप स्वयं ही किया करते थे। खेत में हल चलाते, पानी-मिट्टी में हाथ सानते और घुटनों तक कपड़ा चढ़ा कर फावड़ा हाथ में लिये आपको देख कर लोग अचरज मे रह जाते थे। उनको क्या पता था कि संस्था के संचालक को अपना जीवन उसकी नींव में, खेत में डाले हुये बीज की तरह गल्ला देना होता है। महाविद्यालय के लिये तो आपने सहस्रबाहु हो कर काम किया और असाधारण कार्य-चमता का

१६०६ में लाहीर में काँग्रेस के साथ होने वाली 'इडिएयन नेशनल सोशियल कान्फ्रोन्स' के आप स्वागताध्यत्त चुने गये। आपने उस समय जो भाषण दिया था, वह बहुत ही प्रभावशाली और विद्वत्तापूर्ण था। उसमें आपने स्त्री-शित्ता और समाज सुधार पर विशेष ज़ोर दिया था। समाज-सुधार के लिए आपने आत्म-सुधार को बहुत ज़रूरी बताया था। वन्तपन की शादी के सख्त'विरोधी और स्त्रियों की स्वाधीनता के अन्यतम समर्थक

थे। बिरादरी की आपको समाज-सुधार के लिये तनिक भी परवाह नहीं थी। जिस काम को ठीक सममते, उसको करने से आपको कोई हटा नहीं सकता था। दिलतों के प्रति होने वाले अन्यायपृर्ण ज्यवहार से आपका हृदय जला करना। किसी के भी यहाँ भोजन करने में आपको परहेज़ न था अन्जर्जातीय और विभवा-विवाह के भ आप समर्थक थे।

प्रकृति खोर संगीत से आपका विशेष प्रेम था। आप प्रतिवर्षे पर्व त-यात्रा के लिये अवश्य जातं थे। आपकी डायरियों झोर पुस्तकों में सर्व त्र प्रकृति को अपूर्व छ । का सुन्दर वर्ण न किया हुआ मिलता है। 'सन्तवाणी' में भी जगह जगह पर प्रकृति की शोभा का सुन्दर वित्र अद्भित किया गया है। उसमें एक जगह लिखा है कि:—

''किसी ने सन्त से पूछा, नज़ारा काँन सा अच्छा?

कहा बादल की घुनखी का उद्य और अस्त न्रज का।।
नजारा बन समुद्रों का तर गों के विलासों का।
नाजारा बादलों का है बिजली के मुद्दासों का।।
पतित्रत धर्म के गुरा का. छमाछम वरसना मेंह का।
सदाचारी की शोभा का, औं पति की प्रेन सेवा का।।
स्वभाव आप का अत्यन्त सादा, सरल, मिलनसार, उदा
और निरिभमानी था। एक शब्द में आपको 'देव' या 'सन्क कहा जा सकता है। छोटे-बड़े, ग्रीब-अमीर, सभी के स
बड़े प्रेम और सहातुभूति से मिलते थे। शहर के सभी ल
आपका आदर करते थे। वचों के साथ बचा बनने का आप
सुब शौक था। इस में आप सूब निप्रा और प्रवीग थे। वि

लय में दो दिन रहा हुइ भी कोई कन्या कहीं दीख पडती थी, तो श्रापके हृद्य में ममता का समुद्र उमड़ पड़ता था। उसके लड़कों को सिर पर चढ़ा लेने और कंधों पर उठा लेने में त्र्यापको एक मिनिट का भी समय नहीं लगता था। त्र्याप भावुक भी पहले दर्जे के थे। कभी दिल्ली गये थे, तो वहाँ के लाल किले की वर्तमान हालत देख कर श्राप के हृदय मे वैराग्य पैदा हो गया था। आम ऋौर सिंघाड़ों की आपको विशेष रुचि थी। खेतों में से हरी चीज़ें चने-गाजर-मूली आदि तोड़ कर खाने का भो आप को शौक था। त्यौहारो को बड़ी आयु में भी बड़े चाव से मनाया करते थे। बन-भोजो का भी आ(को बहुत शौक था। कन्याओं को आस-पास के विशेष कर अपनी ज़मीदारी के गाँवों में आप प्रायः बन-भोज के लिये ले जाया करते थे। मिलनसार ऐसे थे कि किसी को एक बार मिल लेते तो कभी भूलते नहीं थे और मिलने वाले के हृद्य पर भी एक ऋमिट छाप लगा देते थे। चमा-भाव भी श्राप में कमाल का था। विरोध पर ज़रा भी चल-विचल न हो कर अपने निश्चय पर दृढ़ रहते थे। अपने लिये 'शरादिप कठोराणि' ख्रोर दूसरों के लिये 'मृदुनी कुसुमादपि' का कथन आप पर सोलह आना ठीक बैठता था।

जनता का विश्वास भी आपने ऐसा प्राप्त किया कि बहुत कम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। हज़ारों लाखों रुपया ही नहीं किन्तु अपनी कन्याओं को भी आपके हाथों में सौपने में लागां को संकोच नहीं हुआ। यह विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता हो चला गया।

श्रापने सार्वजनिक जीवन में कट्टर ब्रार्य समाजी के रूप में प्रवेश किया। धर्मान्ध लोगों की तरह खरडन-मण्डन और शास्त्रार्थों में भी त्राप भिड़े गहे। जैनियों, पुराणियों किरानियों ऋौर पुरानियों का खरुडन करने में आपने कोई वात उठा नहीं रसी। उन दिनों में आप पर धर्मात्यता और कट्टरपन का खूब गहरा रंग चढ़ा हुआ था। महाविद्यालय का काम हाथ में लेने के वाद यह कट्टरपन झीर धर्मान्थता दूर हो गये। हृदय मे सिंहिष्णुता और उदारता का साम्राज्य ह्वा गया। सब महापुरुषों के लिये आपके हृद्य में अद्भा और आदर भाव कुछ ऐसा पैदा हुआ कि आप उन सभी का आदर्श अपनी कत्याओं के सामन उपस्थित करने लगे। उसी का परिग्णाम यह था कि महाविद्यालय की धार्मिकता में कट्टरता और राष्ट्रीयता में साम्प्रदायिकता का लव-लेश भी नहीं रहा। वहाँ के रहन-सहन, शिन्ना-दीन्ना श्रौर श्राचार-विचार में सहिष्णुता श्रीर उदारता चारों श्रोर छाई हुई है। आश्रम के मुख्य द्वार में प्रायः सभी आर्थ गुरुओं के चित्र लगाये गये हैं, जिससे उन सभी का आद्श कन्याओं के सामने सदा ही वना रहे। श्रापका साहित्य भी सहिष्णुता के इन भावों से खोत-श्रोत है। डायरी में एक जगह लिखा है कि ''हज़रत मुहम्मद साहव की जीवनियाँ पढ़ीं और उसके लिटे अद्भाका भाव हृद्य में टढ़ हुआ। वह बहुत श्रम्छे पुरुष धे

हिन्दुर्ख्यों ने उन पर दोष लगाने में ग़लती की है। इसमे उनके नाम मात्र के अनुयाथियों के आचरण का भी दौप है।" इसो प्रकार 'जलविद् सखा' के जून १६३१ के अङ्क में आपने लिखा था कि मुसलमानों के नबी या पैराम्बर हज़रत मुम्मद में बहुत सारे गुरा थे। इन्हीं गुर्गाोंके प्रभाव के कारगा थोड़े ही समय में सारे ऋरव और अन्य देशों में उनका मत फैल गया। शोक है कि वर्तभान समय के मुसलमान हज़रत मुह्मम्द साहब के बताये हुये सिद्धान्तों को पहिले तो जानते ही नहीं श्रोर जो जानते भी हैं, उनमें से बहुत थोड़े उन पर आचरण करते हैं। यदि अपने नबी की शिक्ता तथा हिदायतों पर हमारे मुसलमान भाइयों का त्राचरण होता, तो संसार का इतिहास त्राज कुछ और ही होना । हज़रत मुहम्मद ईश्वर-भक्त थे। ईश्वर पर उन्हें पूरा भरोसा था कुरान प्रभु-भक्ति से भरपूर है । ईश्वर-त्र्याराधना पर हज़रत मुहम्मद् बहुत ज़ोर देते थे । उनमें नम्र-भाव कूट-कूट कर भरा हुआ था। वह किसी को पहले सलाम करने का मौका नहीं देते थे। पहिले अ। पही सलाम करते थे। उनके जीवन में बड़ी सादगी थी, वह चटाई पर सोया करतं थे। उनके घर की सामग्री बहुत थोडी श्रीर कम कीमत की थी उन्हें जब श्रात्म-बल की ज़रूरत होती तो उसके लिये मक्का से कुछ दूर पर्वत की हुरा नामी गुफ़ा मे एकान्त में बैठ ईश्वर से बल के लिये प्रार्थना किया करते थे । उनका हृदय विशाल था। वह त्तमाशील थे।"

इजरत मुहम्मद के समान अन्य महापुरुषों का आदर्श मी

T, 16. 200

श्राप श्रपनी कन्यात्रों के सामने सदा उपस्थित किया करने थे। 'जलविष सखा' की अगस्त १६३२ को संख्या में आपने लिखा है कि 'जगन् को जगाने के लिये पहिले स्वयं जागो। जगन् काँ चलाने के लिये पहिले स्वयं चलों। अगन को उटाने के लियेप हिले स्वयं उठो । यही सनातन धर्म ऋौर सुपरीचित उपाय है । तपे विना सोना चमकता नहीं । उसकी चमक हथेंड़ि से पिटे विना नहीं बढ़ती। जैसे खरल में हज़ारों वार पिसने के बिना योगगज गुगाल तच्यार होकर रोगहारी शक्ति प्राप्त नहीं कर मकता, वैसं ही विना कप्ट उठाये, विना त्यागभाव दिखाये श्रोर विना श्रपनी आहुति दिये कोई भी सुधारक संसार की सेवा का मोभग्य प्राप्त नहीं कर सकता। यदि रामचन्द्र वनवास का कष्ट न उठाने, यदि बुद्धदेव राज्य-सुखों को लात मार कर भिन्नुक न वनते और यदि हजरत ईसा को शूली पर न लटकाया जाता, तो उनके उद्देश्य को सफलता का सुँह क्या कभी दिखाई दे सकता था ?' इसी प्रकार एक और लेख में आपने लिखा था कि 'लोकैपगा, वित्तेषगा. पुत्रीषणा को छोड़ कर धर्म-कार्यों में लगो,-यही वेद कहना है, इसी को गीता ने गाया खोर इसी पर महात्मा बुद्ध ने ज़ोर दिया, नानक, कवीर अोर गान्धी ने भी यही उपदेश दिया, महात्मा ईसा ने भी यही कहा है, सबका यही उपदेश श्रोर यही आदेर है।' इस प्रकार श्राप सदा ही अपनी कन्याओं के सामने सर्भ धर्म-गुरुखों के आदश को उपस्थित करते रहते थे। यह थी सइ सिंहिष्णुता और उदारता, जो आपके जीवन में श्रोत-श्रोत :

गौर महाविद्यालय के सारे वातावरण में व्यापी हुई थी। 'सन्तवाणी' में आपने 'निज राज्य' का कैसा सुन्दर चित्र मिन्न किया है। देखिये:—

"किसी ने सन्त से पृञ्जा, किसे निज राज्य हैं कहते। बसें नर नारियाँ जित्रमें, सभी अधिकार समता से ॥ न मगड़े मज़हबी कुछ हों, न मस्जिर मन्दिरों ही के। मुलानों और पाँघों के, न हों निज राज में भगड़े।। मनाये वाँ कोई ईदी, बजाये याँ कोई घरटी। प्रन्थ अपना पढ़े कोई, न हो तकरार किंचित् भी ॥ बती ही या रखे रोज़ा, चाहे जाये कोई गिरजा। करें जो मन में हो इच्छा, किसी से पर न ही भगड़ा ॥" मुलानों और पाँधों की, सिखावट है नहीं अच्छी। बचो इससे जो है बचना, मिलेगी तब ही आज़ादी ॥ कहीं निर्धन नहीं कोई, न कोई दीन बेकस है। सभी राजा सभी साधू, यही निज राज का यश है।' यह सहिष्णुता श्रौर उदारता देवराज जी के महान् व्यक्तित्व की उत्कृष्ट श्रीर त्र्यनुकरणीय विशेषता है। यदि इस श्रमागे देश के निवासी इस विशेषता और सद् गुरा को अपने लिये आदर्श बना सकें तो साम्प्रदायिक भगड़ों का अन्त होने में अधिक समय नहीं लगे।

अपने आदर्श को ख्यावहारिक रूप देने में भी आप कर्भ पीछे नहीं रहते थे। जालन्धर में मुसलमानों की भी एव



कन्या पाठशाला है और उसका अपना आश्रम भी है। देवराज जी ने उस पाठशाला और महाविद्यालय में भाईचारा कायम करने का यत्न किया। अपने त्यौहारों के अवसरों पर महाविद्यालय की कन्यायें मुस्लिम पाठाशाला की कन्यात्रों को फल त्रादि और मुस्लिम कन्यायें ईद त्रादि त्योहारों पर खाने-पीने का सामान भेजा करती थीं। आमों की मौसम में आमों के टोकरे भेजा करते थे। करतारपुर या कपूरथला सैर के लिये जाने पर जब कन्यायों वहाँ के गुरुद्वारे देखने जाया करती थीं, तब उन पर सहाविद्यालय की स्रोर से एक रुपया भेंट चढ़ाया जाना था। गुरुनानक का जन्म भी भहात्रियालय में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाँना था। यह है महाविद्यालय का जीवन, जा लड़िकयों में सची धार्मिकता तो जगाता है, लेकिन कहरता नहीं पैदा होने द्ता ऋोर वह उनमें राष्ट्रीय-भावना तो भरता है, लेकिन साम्प्रदायि-कता का विष नहीं उत्पन्न होने देता।

हज़रत मुहम्मद की जीवनी के समान दंवराज जी ने महात्मा बुद्ध छोर ईसा मसीह आदि की भी जीवनियों का अध्ययन किया था। सिक्खों के धर्म -अन्थों का भी छापने स्वाध्याय किया था। उनमें से जो भी सुन्दर और उपदेशपद बात मिलती थीं, आप अपनी कन्याओं के सामने तुरन्त उपस्थित करते थे। इस प्रकार स्वाध्याय ने दिल को इतना उदार बनाया था कि किसी के भी प्रति घृशा, द्वेष और संकीर्णता नाम को भी नहीं बचीं थी। इन सब में महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और उनके उपदेशों क आपके जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ा। उनके उपदेशों का आप प्रायः स्वाध्याय किया करते थे और अपने मित्रों से भी उनको पढ़ने की प्रेरणा किया करते थे। १६२४ में वर्मा से लौटते हुए आप शांति-निकेतन गये थे और वहाँ आपने महर्षि देवेन्द्रनाथ की समाधि के दर्शन किये थे। आपने अपनी डायरी में लिखा है कि "वृद्ध के नीचे उस मण्डप के पास पहुँ चते ही महर्षि देवेन्द्रनाथ जी के जोवन का ध्यान आया और आत्म-ज्योति की एक दिव्य भलक आँखों के सामने फिर गई।

बड़ी से बड़ी घटना पर भी आपकी समाधि कभी नहीं दूटी लेकिन, बिहार के प्रलयङ्कारी भूकम्प ने आपकी समाधि को भङ्ग कर दिया। महाविद्यालय की कन्याओं ने भूकम्प पीड़ित भाइयो की सहायता के लिये ५०० रुपया इकट्ठा किया और उनकी प्रेरणा से आपको अप्रैल १६३४ में स्वयं वहाँ जाने के लिये बाध्य होना पड़ा और वहाँ स्त्रियों को पीड़ितों की सहायता करते देख कर आपका हृदय गद्गद हो गया।

पंजाब सरकार ने आपको आपकी पुस्तकों के लिये १६०३ में जो २००) का पुरस्कार दिया था, उसका बटवारा आपने तिम्न प्रकार दिया था—२००) रूपया बचा। महाविद्यालय को, २५) कवें के विधवा-भवन पूना को २५) कन्या आश्रम को, २५) श्रीमती सावित्री को और २५) रूपया कन्या अनाथालय को। इससे, पता चलता है कि आपके हृदय में उदारता की भावना का बीज बहुत पहिले से ही जह पकट चुका था।

ऐसे उदार, परोपकारी, कसीशन और महान जीवन के लौकिक व्यक्तित्व और पायिव देह का ७५ वर्ष की लम्बी आयु के बाद १७ अर्प्रेल १२३४ की आधीरात को हृद्य की गति एकाएक वन्द हो जाने से अकस्मान अन्त हो गया। वेकिन अलोकिक व्यक्तित्व त्राज भी विद्यमान है त्रीर त्रतन्त काल वक रहेगा । उसकी असर-कीति यावचन्द्र दिवाकरो वनी रहेगी और देशवा-सियों में नवजीवन का संचार करती रहेगी। आपके निधन पर न कवल जालन्थर में, किन्तु समस्त पंजाब के बाहर भारत में सर्वत्र शोक छा गया । त्र्यापके भाई हंसराज जी के पास समवेदना-सूचक सम्बा-दो का ताँता वाँध गया। चारों और शोक-तभायें हुई और उनमे दिवंगत ऋत्मा के प्रति श्रद्धानितयाँ भेंट की गई स्त्रोर गुग्-गान किया गया। यह अनुभव किया गया कि एक कर्मशील जीवन का अन्त हो गया श्रोर स्त्री-शिचा के नभ-मण्डल में चमकता हुआ एक सितारा अस्त हो गया ।

श्रापका कोई उपयुक्त समारक खड़ा करने की चर्चा कई स्थानों पर की गई है। महाविद्यालय की मुख्य- समा ने इस सम्बन्ध में एक योजना बना कर महाविद्यालय में एक विशाल भवन भी श्रापकी स्मृति में खड़ा कर दिया है। ये श्रीर ऐसे सब स्मारक श्रास्थायी हैं। वे नश्वर हैं। कालान्तर में वे सब मिट सकते हैं देवराज जी सरीखे महापुरुषों का श्रासली स्मारक तो उनकी

भावना को अपनाना, उनके आर्दश का अनुकरण करना औ उनके मिशन को पूरा करना है। आप की भावना, आदर्श औ निशन का मूर्तरूप महाविद्यालय है। उसको स्वतन्त्र आदर्श विश्वविद्यालय बना कर ही आपका सचा स्मारक खड़ा किया जा सकता है।

व्यक्तिगत रूप से त्रापका स्मारक हम सब को ऋपने जीवन

श्रोर हृद्य में खड़ा करना चाहिये । श्रापकी तल्लीनता श्रोर तन्मयता का हमें अनुकरण करना चाहिये। आपके आदर्श जीवन को हमें अपने लिये 'मौडल' बनाना चाहिये। धार्मिक, सामाजिक साहित्यिक त्रौर राजनीतिक एवं शिचा त्रादि के किसी भी चेत्र मे काम करने वाला त्यापके जीवन को कपने लिये त्यादर्श बना सकता है । लेखक, सम्पादक, शिच्चक, उपदेशक, भजनीक, श्रिधिष्ठाता, श्रध्यापक श्रादि सभी श्रापके जीवन से बहुत कुछ सीख सकतं हैं। समाज-सुधारक को त्रापके जीवन से विशेष स्फ़र्ति मिल सकती है। त्रालौकिक धैर्य, त्रपूर्व साहस, त्राटल अद्धा, दृढ़-विश्वास, श्रदूट लगन, कार्य-चमता, कर्तन्थ-परायणता, सादगी, सरत्तता मिलनसारिता, सहृदयता, उदारता, अपने ध्येय के साथ तन्मयता, अपने मिशन में तल्लीनता और धुन का पकापन आदि आपके सद्गुरा मृत व्यक्ति के हृद्य में भी जीवन, जागृनि चैतन्य त्र्यौर उत्साह पैदा कर सकते हैं। बस, इन सद्गुणों को श्रपने जीवन में धारण करके ही हम सब व्यक्तिगत रूप से **अापका कभी न नष्ट होने वाला स्मारक घर-घर मे** खड़ा कर सकते हैं। ऐसा करके ही चरित्र-नायक की दिवंगत श्रात्मा को सुख, शान्ति ऋौर सन्तोष पहुँचाया आ सकता है।